# पाण्डित्य पूजा प्रकाश

प्रधान सम्पादक आचार्य अखिलेश द्विवेदी

सह सम्पादक आचार्य वागीश द्विवेदी

सलाहकार पं**ं ग्रेमशंकर पाण्डेय** एवं पं**ं भोला मिश्र** 

राष्ट्रीय संस्कृत महाविद्यालय मुम्बई-400019 प्रकाशक एवं प्राप्ति स्थान :

# राष्ट्रीय संस्कृत महाविद्यालय

माटुंगा, मुम्बई

फोन नं : 022-24071423

मोबा॰ : 09820611270, 09820611290

संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण

वि॰ सं॰ 2072 (2017 ई॰)

मूल्य: 251.00

लेजर टाइपसेटिंग :

अखिल कम्प्यूटर, वाराणसी

मो॰ : 9450540139

मुद्रक :

**साधना प्रेस,** वाराणसी मो॰: 09336912547

#### भूमिका

हमारे वेदवक्ता ऋषि-मुनियों ने ईश्वर द्वारा रची गयी सृष्टि को सर्वप्रकार से सशक्त, समृद्धिशाली तथा सर्वप्रकार सम्पन्न बनाने के लिए जगन्नियन्ता के कण-कण में व्याप्त स्वरूप को जप, तप, यज्ञ, साधना, प्रार्थना द्वारा बाह्यान्तर रूप में प्राप्त किया। सत्, रज, तम त्रिगुणात्मक सृष्टि के स्वरूप को अनुशासित रूप में तीन भागों में विभक्त करते हुए सर्जक, पालक, प्रलयंकर प्रभुत्वों का निर्माण करते हुए ब्रह्मा, विष्णु, महेश की आराधना की। साथ ही उनकी महाशक्तियों की भी उपासना महासरस्वती, महालक्ष्मी, श्रीदुर्गा के रूप में की। जो संसार का समुचित संचालन करती हैं। इनमें परमात्मा के सभी स्वरूप समन्वित हैं। उसी सर्वव्यापक प्रकृति, पुरुष को परमात्मा के नाम से सम्बोधित किया गया है। ईश्वर की प्रसन्नता के लिए ऋषियों ने वेदमन्त्रों का संकलन किया जिनसे न केवल प्राणीमात्र का अपितु अणु-परमाणु का भी समुचित विकास हो सका। उसी संसाररूपी रक्षा-कवच के रूप में प्रणेता ने ''पाण्डित्य पूजा प्रकाश'' नामक ऐसे ग्रन्थ संकलन करने का प्रयास किया, जिसके द्वारा देवपूजन तथा प्रार्थना करके देव-प्रकृति की प्रतिकुलता को अनुकुलता में परिवर्तित किया जा सकता है। ईश्वर की अनुकम्पा प्राणियों को चतुर्विध पुरुषार्थ—धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष अवश्य प्रदान करती है।

सनातन धर्म की परम्परा के महान् विद्वान्, मर्मज्ञ ज्योतिषी, तपोमूर्ति ब्रह्मलीन आचार्य **पं० त्रिभुवन नाथ द्विवेदी**, प्राचार्य, व्याकरणाचार्य पूज्य पिताश्री की पुण्यस्मृति में जन-कल्याण की भावना से तथा कर्मकाण्डी पुरोधाओं को सरलतम ढंग से कर्मकाण्ड सम्पादित कराने हेतु ''पाण्डित्य पूजा प्रकाश'' नामक ग्रन्थ की रचना की गयी है।

मैं इस कार्य के लिए अपने अग्रज आचार्यों, सुहृद्जनों और आत्मीय लोगों की अनुशंसा और प्रशंसा करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस कार्य में उत्पन्न होनेवाली समस्याओं से सम्बन्धित उपयोगी ग्रन्थों को प्राप्त कराकर एवं उचित सुझाव देकर सहयोग दिया है। पं० उमादत्त ओझा, पं० दिनेश त्रिपाठी, पं० कमलाकान्त द्विवेदी, पं० ओम प्रकाश द्विवेदी, पं० शिवसागर शुक्ला, पं० विनोद तिवारी, पं० मनोज पाण्डेय, पं० मीनेश द्विवेदी, पं० लोकेश द्विवेदी, पं० विनोद शुक्ला एवं श्री आश्विन श्रोफ, श्रीमती उषा श्रोफ, श्री कैलाश मालपन्नी, श्री श्रीरामकपुर, श्री यतीन तेलंग, श्री हेमन्त भाई कापडीया की विशेष प्रशंसा करना चाहता हूँ। इन्हीं महानुभावों और सुहज्जनों की प्रेरणा और उत्साहवर्धन का ही यह परिणाम है, जिससे यह कार्य सम्पन्न हो सका है। आशा है सभी विद्वज्जन तथा संस्कृत पाठक इसका अधिकाधिक लाभ उठाते हुए यदि ग्रन्थ में कहीं कुछ त्रुटियाँ भूलवश रह गयी हों तो उसे क्षमा करने का कष्ट करेंगे।

अन्त में भगवती गायत्री एवं शिवशक्ति का सान्निध्य मानकर साकेतवासी पूज्य पिता आचार्य **पं० त्रिभुवन नाथ द्विवेदी** के पूज्यचरणों में प्रणाम करते हुए सभी भक्तों एवं विद्वतजनों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।

विदुषामनुचरः

आचार्य पं० अखिलेश द्विवेदी
जौनपुरजनपदान्तर्गत-भटौली-दुबान-ग्रामवास्तव्यः

#### जीवन-परिचय

जीवन एक यात्रा है। जन्म यात्रा का प्रारम्भ, तो मृत्यु गन्तव्य है। कुटुम्ब सह-यात्री एवं कुटुम्ब की व्यापकता ''वसुधैव कुटुम्बकम्'' से होती है।

# 'अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्। उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्'॥

महान् पुरुष कुशल अभिनेता की भाँति संसाररूपी रंगमंच पर अभिनय करते हुए यशरूपी सौरभ से सबको आमोदित करते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहते हैं। आचार्य पं० त्रिभुवन नाथ द्विवेदी जी का जन्म ग्राम : भटौलीदुबान, (सुजानगंज) सुल्तानपुर, जौनपुर में 6 दिसम्बर, 1933 को जन्म हुआ था। पंडित जी की प्रारम्भिक शिक्षा सुजानगंज से प्रारम्भ होकर काशी नगरी में वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय में सम्पन्न हुई। ज्योतिष एवं व्याकरण शास्त्र में आचार्य की उपाधि प्राप्त कर आपने अध्यापन का कार्य संस्कृत महाविद्यालय, सुजानगंज से प्रारम्भ किया। भारतीय विद्याभवन, बम्बई में आयोजित संस्कृत विद्वानों के शास्त्रार्थ में आप भी आमन्त्रित थे। शास्त्र चर्चा में उन्हें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। आपने संस्कृत विद्या और भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार हेतु राष्ट्रीय संस्कृत महाविद्यालय, माटुंगा, बम्बई में स्थापना की। आज इस महाविद्यालय से अध्ययन पूरा करके निकले हजारों छात्र भारतीय संस्कृति का प्रचार-प्रसार देश तथा विदेश में कर रहे हैं। आपकी विद्वत्ता से भारत की भूतपूर्व प्रधानमन्त्री स्व० श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा मस्कट के सुल्तान भी प्रभावित थे। ज्योतिष शास्त्र पर गहन अध्ययन ''स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते'' की कहावत को उन्होंने चरितार्थ किया। आपने अमेरिका जैसे देश में भी ज्योतिष विद्या का चमत्कार दिखाते हुए यह सिद्ध किया कि-

## उत्तमस्तु जलस्त्रावः मध्यमं भूमिस्पर्शनम्। अधमं तु रोदनं ज्ञेयं संदेशेन त्वधमाधमः॥

अर्थात् इष्टकाल कुण्डली का मेरुदण्ड होता है, यदि इष्टकाल शुद्ध है तो कुण्डली सार्थक होती है अन्यथा असार्थक। इससे विपरीत फलादेश प्राप्त होता है। पंडित जी ने गीता और माँ गायत्री को अपना अस्त्र बनाते हुए नाना प्रकार के यज्ञों से दैवीय शक्ति भी प्राप्त की। पं॰ मदनमोहन मालवीय की तरह वह एक कर्मयोगी थे। उन्होंने शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु बम्बई में संस्कृत विद्यालय तथा जौनपुर जनपदान्तर्गत भटौलीदुबान, (सुजानगंज) सुल्तानपुर, जौनपुर में नि:शुल्क राजकली महादेव गुरुकुल हाईस्कूल विद्यालय एवं नारी शिक्षा के कल्याणार्थ कन्या विद्यालय की भी स्थापना की।

पंडित जी जो कुछ संग्रह करते थे उसे त्याग, तपस्या, दान, निर्धन छात्रों की शिक्षा, वस्त्र आदि में व्यय किया करते थे। 'आदानं हि विसर्गाय सतां विरमुचामिव।' पंडित जी अर्थ के पीछे नहीं भागते थे, अर्थ स्वयं ही उनके पीछे भागता था, कहा भी गया है—''लौकिकानां हि साधूनां वागर्थमनुधारित। ऋषीणां पुनराधानमर्थः वाचमनुधावित॥'' नासिक एवं त्रिवेणी में प्रतिवर्ष कैम्प लगवाना तथा तमाम श्रद्धालुओं के लिए आवास, भोजन, दवा आदि की व्यवस्था करना तथा नाना प्रकार के यज्ञ, प्रवचन, हवन आदि कर्मों से प्राणियों हेतु अनेक प्रकार से सुख की कामना करना आपका मुख्य कर्तव्य था।

ज्योतिष शास्त्र पर पंडित जी का गहन अध्ययन एवं अटूट विश्वास होने के कारण अपनी मृत्यु समयपूर्व निश्चित कर देना आश्चर्यचिकत ही था। मैं प्रतिदिन उनके आशीर्वाद एवं दर्शन हेतु जाया करता था, पंडित जी से बराबर मेरा शास्त्रार्थ किसी न किसी विषय पर बराबर होता रहता था। एक दिन जब वे तपस्या में घंटों लीन थे, तो मैं प्रतिक्षा में वहीं बैठा रहा। साधना पूर्ण होने के पश्चात् पंडित जी बोले—'बेटा अब समय आ गया है चलना चाहिए'। मैं उनके इस वाक्य पर अवाक् मन्त्रमुग्ध–सा उनके चेहरे की प्रतिभा को देखता रहा और पंडित जी इहलीला समाप्त हो गयी और वे सदैव के लिए अमर हो गये। उनकी पावन स्मृति हमारे ध्येय प्राप्ति की दिशा में प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। पंडित जी आज हमारे बीच में नहीं है किन्तु उनकी तपस्या, साधना और एकमहान् कर्मयोगी के स्मारक के रूप में शास्त्रीय कृतियाँ और देववाणी संस्कृत के प्रचार–प्रसार हेतु स्थिपित शिक्षण संस्थाएँ सुदीर्घ काल तक हमें उनका स्मरण कराती रहेंगी।

श्री निशिथ गुप्ता

# विषयनुक्रमणिका

| विषय                              | पृष्ठ क्र० |
|-----------------------------------|------------|
| मङ्गलाचरणम् 🗸                     | 11         |
| संध्योपासनविधि                    | 12         |
| दशविधस्नानाम् 🖌                   | 17         |
| तर्पण विधि                        | 21         |
| पञ्जबलि                           | 30         |
| श्रीगणपत्यथर्वशीर्षम्             | 31         |
| पूजा विधानम् 🖊                    | 41         |
| कलशस्थापन एवं पुण्याह्वाचनम् विधि | 49         |
| मण्डपपूजनम्                       | 59         |
| सतोरणद्वार पालदिक् पाल पूजनम्     | 62         |
| विष्णु प्रकरणम्                   | 63-88      |
| श्री विष्णु सहस्रनामावलिः         | 63         |
| श्री सत्यनारायण व्रत कथा          | 76         |
| मधुराष्टकम्                       | 86         |
| गोविन्द दामोदर स्तोत्र            | 87         |
| श्री नारायणास्त्रम्               | 88         |
| शिवप्रकरणम्                       | 89-123     |
| अष्टोतर शतनामभिः शिवार्चनम्       | 92         |
| रुद्राष्ट्राध्यायी                | 94         |
| शिवमानस पूजा                      | . 114      |
| बिल्वाष्टकम्                      | 115        |
| श्री शिवपञ्चाक्षर स्तोत्रम्       | 116        |
| शिवताण्डवम्                       | 117        |
| श्री रुद्राष्ट्रकम                | 120        |

# o पाण्डित्य पूजा प्रकाशः 📀

| विषय                          | पृष्ठ क्र० |
|-------------------------------|------------|
|                               | 121        |
| श्रीविश्वनाथाष्टकम्           | 122        |
| देवी प्रकरणम्                 | 124-161    |
| देविन्यास:                    | 125        |
| श्री देवी पीठानाममंत्र देवताः | 134        |
| राजोपचार                      | 136        |
| पाठ विधिः                     | 141        |
| देव्याः कवचम्                 | 144        |
| अर्गलास्तोत्रम्               | 149        |
| कीलकम्                        | 151        |
| तन्त्रोक्तं रात्रि सूक्तम्    | 153        |
| श्री देव्यथर्वशीर्षम्         | 155        |
| नर्वाण विधि:                  | 158        |
| सप्तशती न्यासः                | 160        |
| श्री दुर्गासप्तशति पाठः       | 162-237    |
| उपसंहार:                      | 222        |
| तन्त्रोक्त देवी सूक्तम्       | 225        |
| प्राधानिकं रहस्यम्            | 228        |
| वैकृतिकं रहस्यम्              | 231        |
| मूर्ति रहस्यम्                | 235        |
| क्षमा प्रार्थना               | 237        |
| स्तोत्रम्                     | 238-265    |
| देव्यपराधक्षमापन स्तोत्रम्    | 238        |
| सिद्धकुञ्जिका स्तोत्रम्       | 240        |
| श्री सूक्तम्                  | 242        |

| विषय                                                  | पृष्ठ क्र० |
|-------------------------------------------------------|------------|
| —————————————————————————————————————                 | 244        |
| अन्नपूर्णास्तुति:                                     | 244        |
| श्रीकनकधारास्तोत्रम्                                  | 246        |
| श्री महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम्                        | 250        |
| भवान्यष्टकम्                                          | 253        |
| प्रकीर्ण स्तोत्राणि / सङ्ककटनाशनं गणेशस्तोत्रम्       | 255        |
| श्री आदित्यहृदय स्तोत्रम्                             | 256        |
| चाक्षुषोपनिषद्                                        | 259        |
| चन्द्राष्ट्राविंशतिनाम / अङ्गारकस्तोत्रम्             | 260        |
| बुधपञ्चविशतिनाम स्तोत्रम् / बृहस्पतिस्तोत्रम्         | 261        |
| शुक्रस्तवराज: / शनैश्चरस्तोत्रम्                      | 262        |
| राहु स्तोत्रम्                                        | 264        |
| केतु पञ्चविंशतिनाम स्तोत्रम् / नवग्रहपीडाहर स्तोत्रम् | 265        |
| श्री कालभैरवाष्टकम्                                   | 266        |
| नवग्रह-मण्डल-पूजनम्                                   | 267        |
| गायत्री – कवच                                         | 270        |
| ऋणमोचक मंगल स्तोत्र                                   | 272        |
| अथ हवनम्                                              | 273-307    |
| कुण्डस्थ देवता आवाहन                                  | 273        |
| पञ्चभूसंस्कार                                         | 276        |
| ्र<br>कुशकण्डिका                                      | 278        |
| अाधारद्याव्याहुतायः / गणेश / गौर्यादि मातृणां         | 279        |
| सप्तवसोर्द्धा                                         | 281        |
| ग्रहाणाम् आवाहनम् होम                                 | 282        |
| दशदिकपाल/गृह वास्तुमण्डल देवता / वास्तुमण्डल देवता    | 284        |

# o पाण्डित्य पूजा प्रकाशः 📀

| विषय                                                     | पृष्ठ क्र० |
|----------------------------------------------------------|------------|
|                                                          | 287        |
| चतुष्षष्टि भैरव देवता                                    | 289        |
| क्षेत्रपाल देवता /सर्वतोभद्रमण्डल देवता                  | 290        |
| गौरीतिलकं मण्डल देवता                                    | 292        |
| लिङ्गतोभद्र मण्डल देवता / वरुण मण्डल                     | 295        |
| रुद्रयागहवनमन्त्रा:                                      | 296        |
| गुग्गुलहोम/सर्षपहोम/लक्ष्मीहोम/व्याहतिहोम                | 307        |
| स्विष्टकृतहोम/नवाहुतय:                                   | 307        |
| दशांशतर्पणमार्जविधिः                                     | 308        |
| बलिदानम्                                                 | 309        |
| गणपतिबलि/मातृकाबलि/वसोर्धाराबलि/वास्तोष्पतिबलि/          | 310        |
| योगिनीबलि/क्षेत्रपालबलि/भैरवबलि/प्रधानदेवताबलि/नवग्रहबलि |            |
| पूर्णाहुति                                               | 313        |
| वसोर्द्धारा                                              | 314        |
| अथ दानम्                                                 | 315        |
| श्री गणपतिजी की आरती                                     | 318        |
| श्री विष्णुजी की आरती                                    | 319        |
| श्री सत्यनाराणजी की आरती                                 | 320        |
| शिवशंकरजी की आरती                                        | 321        |
| माँ दुर्गाजी की आरती                                     | 322        |
| रूद्रयामलोक्त – श्री सूक्तस्य सम्पुटपुरश्चर्णाविधः       | 323        |
| नान्दी श्राद्ध                                           | 324        |
| आयुष्यमंत्र                                              | 328        |
| चित्र                                                    |            |

## ॥ ॐ गणेशाय नमः॥



# 'मङ्गलाचरणम्'

विनायकं प्रणम्यादौ विष्णुं वाणीं शिवं रविम्। पाण्डित्य प्रकाशः ग्रन्थोऽयमधुना लिख्यते मया॥ शयनावधि रात्रौ कर्म यत्। प्रातरूत्थानतो नित्यं नैमित्तिकं काम्यं धर्म्यं तल्लिख्यते मया॥ तथैव तर्पणस्य ब्रह्मयज्ञस्य सन्ध्यायाः वर्ण्यते विधिवत्प्रयोगो पंचयज्ञस्य मया॥ देवदेवीसमर्चनम्। प्रक्रियामिष्टसिद्ध्यर्थां वर्णयामि शास्त्रोक्तविधिमालोक्य प्रयत्नतः॥ महादेवस्य विद्वद्वर्यस्य धीमतः। पौत्रो सूनुः त्रिभुवननाथस्य सद्विप्रस्य द्विवेदिनः॥ पाण्डित्य प्रकाश ग्रन्थोऽयम्अखिलेशेन विरच्यते॥

# सन्ध्योपासना विधि

ॐ अपिवत्रः पिवत्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः॥ ॐ पृथ्वी त्वया धृता लोका देवि त्वं विष्णुना धृता। त्वं च धारय मां देवि पिवत्रं कुरु चासनम्॥ भस्म, चन्दन आदि का तिलक करे

मृत्तिका चन्दनं चैव भस्म तोयं चतुर्थकम्। एभिर्द्रव्यैर्यथाकालमूर्ध्वपुण्डुं भवेत् सदा॥

आचमन् 'ॐ केशवाय नमः स्वाहा', 'ॐ नारायणाय नमः स्वाहा', 'ॐ माधवाय नमः स्वाहा'—इन मन्त्रों के द्वारा आचमन करें। आचमन करने के पश्चात् 'ॐ गोविन्दाय नमः' हाथ धोले।

संकल्प करे—हिरः ॐ तत्सदद्यैतस्य श्री ब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तेकदेशान्तर्गते पुण्यक्षेत्रे कलियुगे कलिप्रथमचरणेअमुकसंवत्सरे अमुकमासे अमुकपक्षे अमुकितिथौ अमुकवासरे अमुकगोत्रोत्पन्नः अमुकशर्मा वर्मा गुप्त अहं ममोपात्तदुरितक्षयपूर्वकं श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं प्रातः (सायं अथवा मध्याह्न) संध्योपासनं करिष्ये।

विनयोग पढ़े—ऋतं चेति त्र्यृचस्य माधुच्छन्दसोघमर्षण ऋषिरनुष्टुप् छन्दो भव वृत्तं दैवतमपामुपस्पर्शने विनियोगः।

आचमन करें—ॐ ऋतञ्च सत्यञ्चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत। ततो रात्र्यजायत। ततः समुद्रो अर्णवः। समुद्रादर्णवादिधसंवत्सरो अजायत। अहोरात्राणि विदधिद्वश्वस्य मिषतो वशी। सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्। दिवञ्च पृथिवीञ्चान्तरिक्षमथो स्वः।

गायत्री-मन्त्र पढ़कर रक्षा के लिये अपने चारों ओर जल छिड़के।

विनियोग पढ़े-- ॐ कारस्य ब्रह्म ऋषिर्दैवी गायत्री छन्दः परमात्मा

देवता, सप्तव्याहृतीनां प्रजापितर्ऋषिर्गायत्र्युष्णिगनष्टुब्बृहृती-पंक्तिस्त्रिष्टुब्जगत्यश्छन्दांस्यिग्न वायुसूर्य बृहस्पतिवरुणेन्द्रविश्वेदेवा देवताः, तत्सवितुरिति विश्वामित्र ऋषिर्गायत्री छन्दः सविता देवता, आपोज्योतिरिति शिरसः प्रजापितर्ऋषिर्यजुश्छन्दो ब्रह्माग्नि वायुसूर्या देवताः प्राणायामे विनियोगः।

प्राणायाम का मन्त्र—ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ आपो ज्योति रसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम्।

प्रातः काल विनियोग—सूर्यश्च मेति नारायण ऋषिः प्रकृतिश्छन्दः सूर्योदेवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः।

आचमन करे—ॐ सूर्यश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम्। यद्रात्र्या पापमकार्षं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेण शिश्ना रात्रिस्तदवलुम्पतु। यत्किञ्च दुरितं मिय इदमहं माममृतयोनौ सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा।

मध्याह्न विनियोग—आपः पुनन्त्वित नारायण ऋषिरनुष्टुपछन्दः आपः पृथिवी ब्रह्मणस्पतिर्ब्रह्म च देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः।

आचमन करे—ॐ आपः पुनन्तु पृथिवीं पृथिवी पूता पुनातु माम्। पुनन्तु ब्रह्मणस्पतिर्ब्रह्मपूता पुनातु माम्। यदुचिछष्टमभोज्यं यद्वा दुश्चरितं मम। सर्वं पुनन्तु मामापोऽसतां च प्रतिग्रह्ँ स्वाहा॥

सायंकाल विनियोग—अग्निश्च मेति रुद्र ऋषिः प्रकृतिश्छन्दोऽग्निर्देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः।

आचमन करे—ॐ अग्निश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम्। यदह्ना पापमकार्षं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेणा शिश्ना अहनस्तदवलुम्पतु। यत्किञ्च दुरितं मिय इदमहमापोऽमृयोनौ सत्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा।

विनियोग को पढ़ें—आपो हिष्ठेति त्र्यृचस्य सिन्धुद्वीप ऋषिर्गायत्री छन्दः आपो देवता मार्जने विनियोगः।

मार्जन-मन्त्रः —ॐ आपो हिष्ठा मयो भुवः। ॐ ता न ऊर्जे दधातन। ॐ महे रणाय चक्षसे। ॐ यो वः शिवतमो रसः। ॐ तस्य भाजयतेह नः। ॐ उशतीरिव मातरः। ॐ तस्मा अरं गमाम वः। ॐ यस्य क्षयाय जिन्वथ। ॐ आपो जनयथा च नः।

विनियोग करे—द्रुपदादिवेत्यश्विसरस्वतीन्द्रा ऋषयोऽनुष्टुप्छन्द आपो देवताः शिरस्सेके विनियोगः।

जल सिर पर छिड़के—ॐ हुपदादिवमुमुचानः स्विन्नः स्नातो मलादिव पूर्तं पवित्रेणे वाज्यमापः शन्धन्तु मैनसः।

विनियोग करे—ऋतञ्चेति त्र्यृचस्य माधुच्छन्दसोऽघमर्षण ऋषिरनुष्टुप्छन्दो भाववृत्तं दैवतमघमर्षणे विनियोगः।

अघमर्षण-मन्त्र—ॐ ऋतञ्च सत्यञ्चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत। ततो रात्र्यजायत। ततो रात्र्यजायत। ततः समुद्रो अर्णवः। समुद्रादर्णवादिधसंवत्सरो अजायत। अहोरात्रणि विद्धिद्वश्वस्य मिषतो वशी। सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्। दिवञ्च पृथिवीञ्चान्तरिक्षमथो स्वः।

विनियोग करे—अन्तश्चरसीति तिरश्चीन ऋषिरनुष्टुष्छन्दः आपो देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः।

आचमन करे—ॐ अन्तश्चरिस भूतेषु गुहायां विश्वतोमुखः। त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार आपो ज्योती रसोऽमृतम्॥

विनियोग पाठमात्र—ॐ कारस्य ब्रह्मा ऋषिर्देवी गायत्री छन्दः परमात्मा देवता, तिसृणां महाव्याहृतीनां प्रजापति- र्ऋषिर्गायत्र्युष्णिगनुष्टुभश्छन्दांस्यग्निवायुसूर्या देवताः, तत्सवितुरिति विश्वामित्र ऋषिर्गायत्री छन्दः सविता देवता सूर्यार्घ्यदाने विनियोगः।

अर्घ्यमंत्र—ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेणयं भर्गो देवस्य धीमहि

धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मन्त्र को पढ़कर 'ब्रह्मस्वरूपिणे सूर्यनारायणाय इदमर्घ्यं दत्तं न मम' ऐसा कहकर प्रातः काल अर्घ्य दे।

विनियोग करे—उद्वयमिति प्रस्कण्व ऋषिरनुष्टुप्छन्दः सूर्योदेवता, उदुत्यमिति प्रस्कण्व ऋषिनिचृद्गायत्री छन्दः सूर्यो देवता, चित्रमिति कुत्साङ्गिरस ऋषिस्त्रिष्टुप्छन्दः सूर्यो देवता, तच्चक्षुरिति दध्यङ्डथर्वण ऋषिरेकाधिका ब्राह्मी त्रिष्टुपछन्दः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः।

पाठ करना—ॐ **उद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्। देवं देवता** सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्।

🕉 उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः। दृशे विश्वाय सूर्यम्॥

ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः।

आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्ष्णं सूर्यं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च॥

ॐ तच्चक्षुर्देविहतं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्। पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं १४ शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्।

विनियोग करे—तेजोऽसीति धामनामासीत्यस्य च परमेष्ठी प्रजापतिर्ऋषिर्यजुस्त्रिष्टुबृगुष्णिहौ छन्दसी सविता देवता गायत्र्यावाहने विनियोगः।

गायत्री देवी का आह्वान करे—ॐ तेजो ऽसि शुक्रमस्यमृतमिस। धामनामासि प्रियं देवानामनाधृष्टं देवयजनमिस।।

विनियोग करे—गायत्र्यसीति विवस्वान् ऋषिः स्वराण-महाङिक्तञ्छन्दः परमात्मा देवता गायत्र्युपस्थाने विनियोगः।

गायत्री को प्रणाम करे—ॐ गायत्र्यस्येकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्यपदिस न हि पद्यसे नमस्ते तुरीयाय दर्शताय पदाय परोरजसेऽसावदो मा प्रापत्। विनियोग करे—ॐकारस्य ब्रह्म ऋषिर्दैवी गायत्री छन्दः परमात्मा देवता, तिसृणां महाव्याहृतीनां प्रजापितऋषिर्गायत्र्युष्णि-गनुष्टुभश्छन्दांस्यग्निवायुसूर्या देवताः, तत्सिवतुरिति विश्वामित्र ऋषिर्गायत्री छन्दः सिवता देवता जपे विनियोगः। नीचे लिखे गायत्री-मन्त्र का कम-से-कम १ माला जप करें। मन्त्र इस प्रकार है—ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सिवतुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमिह धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ।

विनियोग करे—विश्वतश्चक्षुरिति भौवन ऋषिस्त्रिष्टुण्छन्दो विश्वकर्मा देवता सूर्यप्रदक्षिणायां विनियोगः।

सूर्य देव की प्रदक्षिणा करे—ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्। सम्बाहुभ्यां धमित सम्पतत्रैर्द्यावाभूमी जनयन् देव एकः।

विनियोग करे—ॐ देवा गतुविद इति मनसस्पतिर्ऋषि-विराऽनुष्टुप्छन्दो वातो देवता जप निवेदने विनियोगः। ॐ देवा गातुविदो गातुं विक्त्वा गातुमित मनसस्पत इमं देव यज्ञ ७ स्वाहा वाते धाः।

अर्पण करे—अनेन यथाशक्ति कृतेन गायत्रीजपाख्येन कर्मणा भगवान् सूर्यनारायणः प्रीयतां न मम।

विनियोग करे—उत्तमे शिखरे इति वामदेव ऋषिरनुष्टुछन्दः गायत्री देवता गायत्री विसर्जने विनियोगः।

उत्तमे शिखरे इति वामदेव ऋषिरनुष्टुप्छन्द गायत्री देवता गायत्री विसर्जेने विनियोगः।

मंत्र पढ़े—ॐ उत्तमे शिखरे देवी भूम्यां पर्वतमूर्धनि। ब्राह्मणेभ्योऽभ्यनुज्ञाता गच्छ देवि यथासुखम्।

मन्त्र को पढ़कर गायत्री देवी का विसर्जन करे और संध्योपासनकर्म परमेश्वरको समर्पित करे—अनेन सन्ध्योपासनाख्येन कर्मणा श्रीपरमेश्वरः प्रीयतां न मम। ॐ तत्सद् ब्रह्मार्पणमस्तु। भगवान् का स्मरण करें

# यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु। न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्॥

ॐ विष्णवे नमः॥ ॐ विष्णवे नमः॥ ॐ विष्णवे नमः॥

॥ ॐ विष्णुस्मरणात्परिपूर्णतास्तु ॥ ॥ इति ॥

000

# दशविधस्नानम्

सङ्कल्प

ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया द्वितीये परार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे श्रीब्रह्मणोऽह्नि प्रवर्तमानस्य अद्य वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भारतवर्षे जम्बृद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्त्तान्तर्गतब्रह्मावर्तैकदेशे अमुकनामसंवत्सरे तथा च अमुके श्री विक्रमवर्षे अमुकायने अमुकर्तो अमुकमासे अमुकपक्षे अमुकतिथौ अमुकवासरे अमुकनक्षत्रे अमुकयोगे अमुककरणे अमुकराशिस्थिते चन्द्रे अमुकराशिस्थिते श्रीसूर्ये अमुकराशिस्थिते देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथायथा राशिस्थानस्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ ममात्मनः श्रुतिस्मृतिपुराणोक्त-पुण्यफलप्राप्त्यर्थं इह जन्मनि जन्म प्रभृति अद्ययावत् ज्ञानाज्ञानकामा कामसकृदसकृत्कायिकवाचिकमानसिकसांसर्गिक स्पृष्टास्पृष्टभुक्ताभुक्तपीता-पीतसकलपातकातिपातकोपपातकसंकरीकरण-मिलनीकरणा पात्रीकरणजितभ्रंशकरण प्रकीर्णपातकनां मध्ये सम्भावितपापानां षडब्दप्रायश्चित्तममुकप्रत्यान्मायद्वारा पर्षद्पदिष्टं अशीत्यधिकशत गोनिष्क्रय भूतयथाशक्तिरजतप्रत्यान्मायद्वारा प्राच्योदीच्यांग-सहितं त्वचा आचरितव्यं तेन तव शुद्धिर्भविष्यति।

#### श्लोक

तीर्थे पर्वण्यनुष्ठाने सर्वपातकनाशनम्। भस्मादि विविधेर्द्रव्यैः स्नानं दशविधं चरेत्॥ यस्मिन् कस्मिन्ननुष्ठाने वाह्यान्तरविशुद्धये। समग्रफलप्राप्त्यर्थं स्नानं दशविधं स्मृतम्॥

#### १. भस्मस्नानम्

ॐ अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, जलिमिति भस्म स्थलमिति भस्म व्योमेति भस्म, सर्व छ ह वा इदं भस्म, मन एतानि यक्षू छ षि भस्मानि। ॐ नमस्ते रुद्रमन्त्र्यवऽउतोतइषवे नमः। बाहुब्भ्यामुत ते नमः॥

> यथाग्निर्दहते भस्म तृणकाष्ठादिसञ्चयम्। तथा मे दह्यतां पापं कुरु भस्म शुचे शुचिम्॥

#### २. मृत्तिकास्नानाम्

ॐ इदं विष्णुर्विचक्क्रमे त्रेधानिद्धेपदम्। समृढमस्यपा ७ सुरे स्वाहा॥ अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे। शिरसा धारियष्यामि रक्ष मां त्वं पदे पदे॥ उद्धृतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना। मृत्तिके हर मे पापं यन्मया दुष्कृतं कृतम्॥ मृत्तिके ब्रह्मपूतासि काश्यपेनाभिवन्दिता। मृत्तिके देहि मे पृष्टिं त्विय सर्व प्रतिष्ठितम्॥

#### ३. गोमयस्नानम्

ॐ मानस्तोके तनये मानऽआयुषिमानो गोषुमानोऽअश्वेषुरीरिषः। मानोळीरान्रुद्रभामिनो व्वधीर्हविषमन्तः सदमित्त्वाहवामहे। गोमये वसते लक्ष्मीः पवित्रा सर्वमङ्गला। स्नानार्थं संस्कृता देवी पापं मे हर गोमय॥ अप्रमग्रं चरन्तीनामोषधीनां वने वने। तासामृषभपत्नीनां पवित्रं कायशोधनम्॥ यन्मे रोगं च शोकं च तन्मे दहतु गोमयम्।

#### ४. पञ्चगव्यस्नानम्

सहस्रशीर्षापुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्। सभूमिणसर्व्वतस्पृत्त्वात्त्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् ॥ गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दिध सर्पिः समन्वितम्। सर्वपापविशुद्ध्यर्थं पञ्चगव्यं पुनातु माम्॥

#### ५. गोरजस्नानम्

आयङ्गौ पृश्निरक्क्रमीदरसदन्नमातरम्पुरः। पितरञ्चप्प्रयन्त्वः। गवां खुरेण निर्द्धृतं यद्रेणुर्गगने गतम्। शिरसा तेन संल्लेपो महापातकनाशनम्॥

#### ६. धान्यस्नानम्

ॐ धान्नयमसिधिनुहिदेवान्प्राणा यत्त्वोदानायत्त्वाळ्यानायत्त्वा। दीर्ग्यामनुष्प्रसितिमायुषेधान्देवोवः सविताहिरण्यपाणिः प्रतिगृब्भ्णात्त्व च्छिद्रेणपाणिनाचक्क्षुषेत्त्वामहीनाम्पयोसि।

> धान्यौषधिर्मनुष्याणां जीवनं परमं स्मृतम्। तेन स्नानेन देवेश मम पापं व्यपोहतु॥

#### ७. फलस्नानम्

ॐ याः फलिनीर्च्याऽअफलाऽअपुष्पायाश्च पुष्पिणीः। बृहस्पति-प्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्व ७ हसः॥ वनस्पतिरसो दिव्यः फलपुष्पवृतः सदा। तेन स्नानेन मे देव फलं लब्धमनन्तकम्॥

#### ८. सर्वीषधिस्नानम्

ॐ ओषधयः समवदन्तसोमेनसहराज्ञा। यस्मैकृणोतिब्राह्मणस्त छ राजन्न्यारयामि। औषध्यः सर्ववृक्षाणां तृणगुल्मलतास्तु याः। दूर्वासर्षपसंयुक्ताः सर्वीषध्यः पुनन्तु माम्॥

#### ९. कुशोदकस्नानम्

ॐ देवस्यत्त्वासिवतुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुब्भ्याम्पूष्णोहस्ताब्भ्याम्। कुशमूले स्थितो ब्रह्मा कुशमध्ये जनार्दनः। कुशाग्रे शङ्करो देवस्तेन नश्यतु पातकम्॥ १०. हिरण्यस्नानम्

ॐ आकृष्णेनरजसावर्त्तमानोनिवेशयत्र मृतम्मर्त्त्यञ्च। हिरण्ययेन सविता रथेनादेवोयाति भुवनानि पश्यन्।

हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः। अनन्तपुण्यफलदमतः शान्तिं प्रयच्छ मे॥ उपादेयता

देवपूजा, यज्ञ, श्रीमद्भागवत सप्ताह, ज्ञान-यज्ञ, ग्रहयाग, रुद्रयाग, विष्णुयाग, शतचण्डी, सहस्त्रचण्डी, वास्तु-शान्ति, देवप्रतिष्ठा आदि विशिष्ट आयोजनों के पूर्व दशविध स्नान का विधान है। इससे पूर्णतः वाह्यगात्र की शुद्धि होती है। दैनिक संध्या आदि में इसकी आवश्यकता नहीं है।

॥ ॐ दशविधस्नानम्पूर्णतास्तु॥ ॥ इति॥

# तर्पण-विधि

# ( देवर्षिमनुष्यपितृतर्पण-विधि )

पूर्वाभिमुख बैठकर। आचमन संध्योपासन एवं नित्यहोम करने के पश्चात् (पैंती) धारण करे। फिर हाथ में त्रिकुश, यव, अक्षत जल लेकर संकल्प पढ़े—

ॐ विष्णवे नमः ३। हरिः ॐ तत्सदद्यैतस्य श्रीब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तैकदेशेकलियुगे कलिप्रथमचरणे अमुक संवत्सरे अमुकमासे अमुकपक्षे अमुकतिथौ अमुकवासरे अमुकगोत्रोत्पन्नः अमुकशर्मा (वर्मा, गुप्तः) अहं श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं देवर्षिमनुष्यपितृतर्पणंकरिष्ये।

एक ताँबे अथवा चाँदी के पात्र में श्वेत चन्दन, चावल, सुगन्धित पुष्प, जल और तुलसीदल रखे, हाथ से उसे ढँक ले और मन्त्र पढ़ते हुए देवताओं का आवाहन करें।

ॐ विश्वेदेवास आगत शृणुता म इम्छहवम्। एदं बर्हिर्निषीदत॥ विश्वेदेवाः शृणुतेमछहवं मे ये अन्तरिक्षे य उप द्यविष्ठ ये अग्निजिह्वा उत वा यजत्रा आसद्यास्मिन् बर्हिषि मादयध्वम्॥

# आगच्छन्तु महाभागा विश्वेदेवा महाबलाः। ये तर्पणेऽत्र विहिताः सावधाना भवन्तु ते॥

इस प्रकार आवाहन कर कुशों द्वारा दायें हाथ की समस्त अङ्गुलियों के अग्रभाग अर्थात् देवतीर्थ से ब्रह्मादि देवताओं के लिये पूर्वोक्त पात्र में से एक-एक अञ्जलि चावल मिश्रित जल लेकर दूसरे पात्र में गिरावे।

#### देवतर्पण

ॐ ब्रह्मा तृप्यताम्। ॐ विष्णुस्तृप्यताम्। ॐ रुद्रस्तृप्यताम्। ॐ प्रजापतिस्तृप्यताम्। ॐ देवास्तृप्यन्ताम्। ॐ छन्दांसि तृप्यन्ताम्। ॐ वेदास्तृप्यन्ताम्। ॐ पुराणाचार्यास्तृप्यन्ताम्। ॐ

गन्धर्वास्तृप्यन्ताम्। ॐ इतराचार्यास्तृप्यन्ताम्। ॐ संवत्सरः सावयवस्तृप्यताम्। ॐ देव्यस्तृप्यन्ताम्। ॐ अप्सरसस्तृप्यन्ताम्। ॐ देवानुगास्तृप्यन्ताम्। ॐ नागास्तृप्यन्ताम्। ॐ सागरास्तृप्यन्ताम्। ॐ पर्वतास्तृप्यन्ताम्। ॐ सिरितस्तृप्यन्ताम्। ॐ मनुष्यास्तृप्यन्ताम्। ॐ यक्षास्तृप्यन्ताम्। ॐ रक्षांसि तृप्यन्ताम्। ॐ पश्वास्तृप्यन्ताम्। ॐ सुपर्णास्तृप्यन्ताम्। ॐ भूतानि तृप्यन्ताम्। ॐ पश्वस्तृप्यन्ताम्। ॐ वनस्पतयस्तृप्यन्ताम्। ॐ ओषधयस्तृप्यन्ताम्। ॐ भूतग्रामश्रतुर्विधस्तृप्यन्ताम्।

#### ऋषितर्पण

इसी प्रकार मरीचि आदि ऋषियों को एक-एक अञ्जलि जल दे-

ॐ मरीचिस्तृप्यताम्। ॐ अत्रिस्तृप्यताम्। ॐ अङ्गिरास्तृप्यताम्। ॐ पुलस्त्यस्तृप्यताम्। ॐ पुलहस्तृप्यताम्। ॐ क्रतुस्तृप्यताम्। ॐ विसष्ठस्तृप्यताम्। ॐ प्रचेतास्तृप्यताम्। ॐ भृगुस्तृप्यताम्। ॐ नारदस्तृप्यताम्।

# दिव्यमनुष्यतर्पण

इसके बाद जनेऊ को माला की भाँति गले में धारणकर (निवीती हो) कुशों को दायें हाथ की किनष्ठिका के मूल-भाग से उत्तराभिमुख होकर दिव्यमनुष्यों के लिये दो-दो अञ्जलि यव सहित जल अर्पण करे—

ॐ सनकस्पृष्यताम्॥२॥ ॐ सनन्दनस्तृष्यताम्॥२॥ ॐ सनातनस्तृष्यताम्॥२॥ ॐ कपिलस्तृष्यताम्॥२॥ ॐ आसुरिस्तृ-ष्यताम्॥२॥ ॐ वोदुस्तृष्यताम्॥२॥ ॐ पञ्चशिखस्तृष्यताम्॥२॥

#### दिव्यपितृतर्पण

तत्पश्चात् कुशों को अँगूठे और तर्जनी के बीच में रखे और स्वयं दक्षिणाभिमुख होकर अपसव्य-भाव से (जनेऊ को दाये कंधे पर रखकर) जल में काला तिल मिलाकर तीन-तीन अञ्जलि जल दे—

- ॐ कव्यवाडनलस्तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा॥३॥
- 🕉 सोमस्तृप्यताम् इदं सितलं जल तस्मै स्वधा॥ ३॥
- 🕉 यमस्तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा॥ ३॥
- ॐ अग्निष्वात्ताः पितरस्तृप्यताम् इदं सितलं जलं तेभ्यः स्वधाः नमः॥ ३॥
  - 🕉 अनलस्तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा॥ ३॥
  - 🕉 अर्यमातृप्पताम इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा॥ ३॥
  - ॐ सोमपाः पिरस्तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तेभ्यः स्वधा॥३॥
  - 🕉 बर्हिषद: पितरस्तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तेभ्य: स्वधा॥ ३॥

#### यमतर्पण

ॐ यमाय नमः॥ ३॥ ॐ धर्मराजाय नमः॥ ३॥ ॐ मृत्यवे नमः॥ ३॥ ॐ अन्तकाय नमः॥ ३॥ ॐ वैवस्वताय नमः॥ ३॥ ॐ कालाय नमः। ॐ सर्वभूतक्षयाय नमः॥ ३॥ ॐ औदुम्बराय नमः॥ ३॥ ॐ दक्षाय नमः॥ ३॥ ॐ नीलाय नमः॥ ३॥ ॐ परमेष्ठिने नमः॥ ३॥ ॐ वृकोदराय नमः॥ ३॥ ॐ चित्राय नमः॥ ३॥ ॐ चित्रगुप्ताय नमः॥ ३॥

# मनुष्यपितृतर्पण

पितरों का आवाहन करें—

ॐ उशन्तस्त्वा निधीमह्युशन्तः समिधीमहि। उशन्नुशत आवाह पितृन्हविष अत्तवे॥ आयन्तु नः पितरः सोम्यासोऽग्निष्वात्ताः पिथिभिर्देवयानैः। अस्मिन्यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधिब्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्॥

तदनन्तर अपने पितृगणों का नाम-गोत्र आदि उच्चारण करते हुए प्रत्येक के लिये पूर्वोक्त विधि से ही तीन-तीन अञ्जलि तिल सहित जल दें। अमुक गोत्रः अस्मिपता (पिता) अमुकशर्मा वसुरूपस्तृप्यताम् इदं सितलं जलं तस्मै स्वधा नमः॥ ३॥ अमुक गोत्रः अस्मित्पतामहः (दादा) अमुकशर्मा रुद्ररूपस्तृप्यताम् इदं सितलं जलं तस्मै स्वधा नमः॥ ३॥ अमुक गोत्रः अस्मत्प्रिपतामहः (परदादा) अमुकशर्मा आदित्यरूपस्तृप्यताम् इदं सितलं जलं तस्मै स्वधा नमः॥ ३॥ अमुक गोत्रा अस्मन्माता अमुकी देवी दा वसुरूपा तृप्यताम् इदं सितलं जलं तस्यै स्वधा नमः॥ ३॥ अमुकगोत्रा अस्मित्पतामही (दादी) अमुकी देवी दा रुद्ररूपा तृप्यताम् इदं सितलं जलं तस्यै स्वधा नमः॥ ३॥ अमुकगोत्रा आस्मत्प्रिपतामही (परदादी) अमुकी देवी दा आदित्यरूपा तृप्यताम् इदं सितलं जलं तस्यै स्वधा नमः॥ ३॥ अमुक गोत्रा अस्मत्सापलमाता (सौतेली मा) अमुकी देवी दा वसुरूपा तृप्यताम् इदं सितलं जलं तस्यै स्वधा नमः॥ ३॥ त्रमुक गोत्रा अस्मत्सापलमाता (सौतेली मा) अमुकी देवी दा वसुरूपा तृप्यताम् इदं सितलं जलं तस्यै स्वधा नमः॥ ३॥

इसके बाद नौ मन्त्रों को पढ़ते हुए पितृतीर्थ से जल गिराते रहे— ॐ उदिरतामवरऽउत्परास ऽउन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः। असुं य ईयुवरवृका ऽऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु॥ ॐ अङ्गिरसो नः पितरो नवग्वाऽअधर्वाणो भृगवः सोम्यासः। तेषांवयं ७ सुमतौ यज्ञियानामपि भद्रे सौमनसे स्याम॥ ॐ आयन्तु नः पितरः सौम्यासोऽग्निष्वात्ताः पिधिभिर्देवयानैः। अस्मिन्यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधिब्रुवन्तु तेवन्त्वस्मान्॥ ॐ ऊर्जं वहन्तीरमृतं घृतं पयः कीलालं परिस्नुतम्। स्वधास्थ तर्पयत् मे पितृन्॥

ॐ पितृभ्य स्वधायिभ्य स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। अक्षन् पितरो मीमदन्त पितरोतीतृपन्त पितरः पितरः शुन्धध्वम्।

ॐ ये चेह पितरो ये च नेह यांश्च विद्ययां २॥ उ च न प्रविद्य त्वं वेत्थ यति ते जातवेदः स्वधाभिर्यज्ञःसुकृतं जुषस्व। ॐ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः। माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः। मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवश्रजः। मधु द्यौरस्तु नः पिता॥ मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँऽअस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः॥

ॐ मधु । मधु। मधु। तृप्यध्वम्। तृप्यध्वम्। तृप्यध्वम्। फिर नीचे लिखे मन्त्र का पाठ करे

ॐ नमो वः पितरो रसाय नमो वः पिरतः शोषाय नमो वः पितरो जीवाय नमो वः पितरः स्वधायै नमो वः पितरो घोराय नमो वः पितरो मन्यवे नमो वः पितरः पितरो नमो वो गृहान्नः पितरो दत्त सतो वः पितरो देष्मैतद्वः पितरो वास आधत्त।

# द्वितीयगोत्रतर्पण

इसके बाद मातामह आदि को तीन-तीन बार तिल सहित जल दे—

अमुकगोत्रः अस्मत्मातामहः (नाना) अमुकशर्मा वसुरूपस्तृप्यताम् इदं सितलं जलं तस्मै स्वधा नमः॥ ३॥ अमुकगोत्रः अस्मत्प्रमातामहः (परनामा) अमुकशर्मा रुद्ररूपस्तृप्यताम् इदं सितलं जलं तस्मै स्वधा नमः॥ ३॥ अमुकगोत्रः अस्मद्वृद्धप्रमातामहः (बूढ़े परनाना) अमुकशर्मा आदित्यरूपस्तृप्यताम् इदं सितलं जलं तस्मै स्वधा नमः॥ ३॥ अमुकगोत्रा अस्मन्मातामही (नानी) अमुकी देवी दा वसुरूपा तृप्यताम् इदं सितलं जलं तस्यै स्वधा नमः॥ ३॥ अमुकगोत्रा अस्मत्प्रमातामही (परनानी) अमुकी देवी दा रुद्ररूपा तृप्यताम् इदं सितलं जलं तस्यै स्वधा नमः॥ ३॥ अमुकगोत्रा अस्मद्वृद्धप्रमातामही (बूढ़ी परनानी) अमुकी देवी दा आदित्यरूपा तृप्यताम् इदं सितलं जलं तस्यै स्वधा नमः॥ ३॥ अमुकगोत्रा अस्मद्वृद्धप्रमातामही (बूढ़ी परनानी) अमुकी देवी दा आदित्यरूपा तृप्यताम् इदं सितलं जलं तस्यै स्वधा नमः॥ ३॥

#### पत्न्यादितर्पण

अमुकगोत्रा अस्मत्पत्नी (भार्या) अमुकी देवी दा वसुरूपा तृप्यताम् इदं सितलं जलं तस्यै स्वधा नमः॥१॥ अमुकगोत्रः अस्मत्सुतः (बेटा) अमुकशर्मा वसुरूपस्तृप्यताम् इदं सितलं जलं तस्मै

स्वधा नमः ॥ ३॥ अमुकगोत्रा अस्मत्कन्या (बेटी) अमुकी देवी दा वसुरूपा तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तस्यै स्वधा नमः ॥ १ ॥ अमकगोत्रः अस्मित्पतृव्यः (पिता के भाई) अमुकशर्मा वसुरूपस्तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः॥ ३॥ अमुकगोत्रः अस्मन्मातुलः (मामा) अमुकशर्मा वसुरूपस्तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः ॥ ३॥ अमुकगोत्रः अस्मद्भ्राता (अपना भाई) अमुकशर्मा वसुरूपस्तृप्यताम् इदं सितलं जलं तस्मै स्वधा नमः॥ ३॥ अमुकगोत्रः अस्मत्सापलभ्राता (सौतेला भाई) अमुकशर्मा वसुरूपस्तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः॥३॥ अमुकगोत्रा अस्मत्पितृभगिनी (बुआ) अमुकी देवी दा वसुरूपा तृप्यताम् इदं सितलं जलं तस्यै स्वधा नमः॥१॥ अमुक गोत्रा अस्मन्मातृभगिनी (मौसी) अमुकी देवी दा वसुरूपा तृप्यताम् इदं सितलं जलं तस्यै स्वधा नमः॥१॥ अमुकगोत्रा अस्मदात्मभिगनी (अपनी बहिन) अमुकी देवी दा वसुरूपा तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तस्यै स्वधा नमः॥ १॥ अमुकगोत्रा अस्मत्सापलभगिनी (सौतेली बहिन) अमुकी देवी दा वसुरूपा तृप्यताम् इदं सितलं जलं तस्यै स्वधा नमः॥१॥ अमुकगोत्रः अस्मच्छ्वशुरः (श्वशुर) अमुकशर्मा वसुरूपस्तृप्यताम् इदं सितलं जलं तस्मै स्वधा नमः॥३॥ अमुकगोत्रः अस्मद्गुरुः अमुकशर्मा वसुरूपस्तृप्यताम् इदं सितलं जलं तस्मै स्वधा नमः॥ ३॥ अमुकगोत्रा अस्मदाचार्यपत्नी अमुकी देवी दा वसुरूपा तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तस्यै स्वधा नमः॥२॥ अमुकगोत्रः अस्मच्छिष्यः अमुकशर्मा वसुरूपस्तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः॥ ३॥ अमुकगोत्रः अस्मत्सखा अमुकशर्मा वसुरूपस्तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः ॥ ३॥ अमुकगोत्रः अस्मदाप्तपुरुषः अमुकशर्मा वसुरूपस्तृप्यताम् इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः॥३॥

इसके बाद सव्य होकर जल गिरावे—

ॐ देवासुरास्तथा यक्षा नागा गन्धर्वराक्षसाः। पिशाचा गुह्यकाः सिद्धाः कूष्माण्डास्तरवः खगाः॥

भूनिलया वाय्वाधारश्च जलेचरा जन्तवः। मद्दत्तेनाम्बुनाखिलाः॥ प्रीतिमेते प्रयान्त्वाश् 🕉 नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिताः। तेषामाप्यायनायैतद्दीयते सलिलं मया॥ येऽबान्धवा बान्धवा वा येऽन्यजन्मनि बान्धवाः। ते सर्वे तृप्तिमायान्तु ये चास्मत्तोयकाड्क्षिणः॥ देवर्षिपितृमानवाः। आब्राह्मस्तम्बपर्यन्तं सर्वे मातृमातामहादयः॥ पितरः तृप्यन्तु सप्तद्वीपनिवासिनाम्। अतीतकुलकोटीनां तिलोदकम्॥ आब्रह्मभुवनाल्लोकादिदमस्तु येऽबान्धवा बान्धवा वा येऽन्यजन्मनि बान्धवाः। ते सर्वे तृप्तिमायान्तु मया दत्तेन वारिणा॥

#### वस्त्र-निष्पीडन

वस्त्र को चार आवृत्ति लपेटकर जल में डुबावे और अपसव्यभाव से अपने बायें भाग में भूमि पर उस वस्त्र को निचोड़े। (यदि घर में किसी मृत पुरुष का वार्षिक श्राद्ध आदि कर्म हो तो वस्त्र-निष्पीडन नहीं करना चाहिये।)

ये चास्माकं कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृताः। ते गृह्णन्तु मया दत्तं वस्त्रनिष्पीडनोदकम्॥

#### भीष्म-तर्पण

दक्षिणाभिमुख हो जनेऊ अपसव्य करके भीष्म के लिये तिलमिश्रित जल दे।

वैयाघ्रपदगोत्राय साङ्कृति प्रवराय च। गङ्गापुत्राय भीष्माय प्रदास्येऽहं तिलोदकम्॥ अपुत्राय ददाम्येतत्सिललं भीष्मवर्मणे।

#### अर्घ्यदान

शुद्ध जल से आचमन करके प्राणायाम करें। एक पात्र में षड्दल-कमल बनावे और उसमें श्वेत चन्दन, अक्षत, पुष्प तथा तुलसीदल ले। दूसरे पात्र में चन्दन से षड्दल-कमल बनाकर उसमें पूर्वादि दिशा के क्रम से ब्रह्मादि देवताओं का आवाहन-पूजन करे।

#### षड्दल-कमल

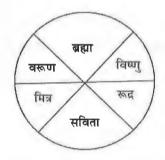

ॐ ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विसीमतः सुरुचो वेन आवः। स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः॥ ॐ ब्रह्मणे नमः। ब्रह्माणं पूजयामि॥

ॐ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्। समूढमस्यपार्भसुरे स्वाहा। ॐ विष्णवे नमः। विष्णुं पूजयामि॥

ॐ नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः। बाहुभ्यांमुत ते नमः॥ ॐ रुद्राय नमः। रुद्रं पूजयामि॥

ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्॥ ॐ सवित्रे नमः। सवितारं पूजयामि॥

ॐ मित्रस्य चर्षणीधृतोऽवोदेवस्य सानसि। द्युम्नं चित्रश्रवस्तमम्॥ ॐ मित्राय नमः। मित्रं पूजयामि॥

ॐ इमं मे वरुण श्रुधी हवमद्या च मृडय। त्वामवस्तुराचके॥ ॐ वरुणाय नमः। वरुणं पूजयामि॥

# सूर्योपस्थान

ॐ अह्श्रमस्य केतवो विरश्मयो जनाँ २ अनु भ्राजन्तो अग्नयोयथा। उपयामगृहीतोऽसि सूर्याय त्वा भ्राजायैष ते योनिः सूर्याय त्वा भ्राजाय। सूर्य भ्राजिष्ठ भ्राजिष्ठस्त्वं देवेष्वसि भ्राजिष्ठोऽहम्मनुष्येषु भूयासम् ह७ सः शृचिषद्द्वसुरन्तिरक्षसद्धोता वेदिषदितिथिर्दुरोणसत्। नृषद्द्वारसद्दतसद्व्योम-सदब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहत्॥

इसके पश्चात् दिग्देवताओं को पूर्वादि क्रम से नमस्कार करे-

'ॐ इन्द्राय नमः' प्राच्यै। 'ॐ अग्नेय नमः' आग्नेय्यै॥ 'ॐ यमाय नमः' दिक्षणायै। 'ॐ नैर्ऋतये नमः' नैर्ऋत्यै॥ 'ॐ वरुणाय नमः' पश्चिमायै॥ 'ॐ वायवे नमः' वायव्यै॥ 'ॐ सोमाय नमः' उदीच्यै॥ 'ॐ ईशानाय नमः' ऐशान्यै॥ 'ॐ ब्रह्मणे नमः' ऊर्ध्वायै॥ 'ॐ अनन्ताय नमः' अधरायै॥

जल में नमस्कार करे—

ॐ ब्रह्मणे नमः। ॐ अग्नये नमः। ॐ पृथिव्यै नमः। ॐ ओषधिभ्यो नमः। ॐ वाचे नमः। ॐ वाचस्पतये नमः। ॐ महद्भ्योनमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ अद्भ्यो नमः। ॐ अपाम्पतये नमः। ॐ वरुणाय नमः।

# मुखमार्जन

शुद्ध जल से मुँह धो डाले-

ॐ संवर्चसा पयसा सन्तनूभिरगन्मिह मनसा सःशिवेन त्वष्टा सुदत्रो विदधातु रायोऽनुमार्ष्टु तन्वो यद्विलिष्टम्।

#### विसर्जन

देवताओं का विसर्जन करे-

ॐ देवा गातु विदो गातुं वित्त्वा गातुमित। मनसस्पत इमं देव यज्ञश्स्वाहा वाते धाः॥

#### समर्पण

वाक्य पढ़कर तर्पण-कर्म भगवान को समर्पित करे-

अनेन यथाशक्तिकृतेन देवर्षिमनुष्यपितृतर्पणाख्येन कर्मणा भगवान् मम समस्तपितृस्वरूपी जनार्दनवासुदेवः प्रीयतां न मम। ॐ तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु। ॐ विष्णवे नमः।

॥ ॐ इति तर्पणविधानामविधी पूर्णतास्तु॥

0 0

# पञ्चबलि के मन्त्र

#### १. गोबलि

सव्यभाव से गौओं के लिए बलि अर्पण करें-

ॐ सौरभेय्यः सर्विहताः पवित्राः पुण्यराशयः। प्रतिगृह्णन्तु मे ग्रासं गावस्त्रैलोक्यमातरः॥ इदं गोभ्यो न मम।

#### २. स्वानबलि

माला की भाँति यज्ञोपवीत करके कुत्तों के लिये ग्रास दे— ॐ द्वौ श्वानौ श्यामशबलौ वैवस्वतकुलोद्भवौ। ताभ्यामन्नं प्रदास्यामि स्यातामेतावहिंसकौ॥ इदं श्वभ्यां न मम।

#### ३. काकबलि

यज्ञोपवीतको अपसव्य करके कौओं के लिये भूमिपर ग्रास दे— ॐ ऐन्द्रवारुणवायव्या याम्या वै नैर्ऋतास्तथा। वायसाः प्रतिगृह्णन्तु भूमौ पिण्डं मयोज्झितम्॥ इदं वायसेभ्यो न मम।

#### ४. देवादिबलि

सव्यभाव से देवता आदि के लिये अन्न अर्पण करें—

ॐ देवा मनुष्याः पशवो वयांसि सिद्धाः सयक्षोरगदैत्यसङ्घा। प्रेताः पिशाचास्तरवः समस्ता ये चान्नमिच्छन्ति प्रदत्तम्॥ इदमन्नं देवादिभ्यो न मम।

#### ५. पिपीलकादिबलि

इसी प्रकार चींटी आदि के लिये अन्न दे-

ॐ पिपीलिकाः कीटपतङ्गकाद्या बुभुक्षिताः कर्मनिबन्धबद्धाः। तेषां हि तृप्त्यर्थिमिदं मयान्नं तेभ्यो विसृष्टं सुखिनो भवन्तु॥ इदमन्नं पिपीलिकादिभ्यो न मम।

> ॥ ॐ पञ्चबलिके मन्त्र पूर्णतास्तु॥ ॥ इति॥

000

# श्रीगणपत्यथर्वशीर्षम्

हरि: ॐ॥ नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमिस। त्वमेव केवलं कर्तासि। त्वमेव केवलं धर्तासि। त्वमेव केवलं धर्तासि। त्वमेव केवलं धर्तासि। त्वमेव सर्वं खिलवदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादात्मासि नित्यम्। ऋतं विच्म। सत्यं विच्म। अव त्वं माम्। अव वक्तारम्। अव श्रोतारम्। अव दातारम्। अव धातारम्। अवानूचानमव शिष्यम्। अव पश्चात्तात्। अव पुरस्तात्। अव चोत्तरात्तात्। अव दक्षिणात्तात्। अव चोध्वात्तात्। अवाधरात्तात्। सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः। त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः। त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि। त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते। सर्वं जगदिदं त्वत्तिस्तष्ठति। सर्वं जगदिदं त्विय प्रत्येति। त्वं भूमिरापोऽनलोऽनिलो नभः। त्वं चत्वारि वाक्यदानि। त्वं गुणत्रयातीतः। त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं

कालत्रयातीत:। त्वं देहत्रयातीत:। त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम्। त्वं शक्तित्रयात्मकः। त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्विमन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम्। वर्णादीन तदनन्तरम्। पूर्वमुच्चार्य अनुस्वार: अर्धेन्दुलसितम्॥१॥ तारेण रुद्रम्। एतत्तव मनुस्वरूपम्। गकारः पूर्वरूपम्। अकारो मध्यमरूपम्। अनुस्वारश्चान्त्यरूपम्। बिन्दुरुत्तररूपम्। नादः सन्धानम्। संहिता सन्धिः। सैषा गणेशविद्या। गणक ऋषिः निचृद्गायत्री छन्दः। गणपतिर्देवता। ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि। तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कराधारिणम्। रदञ्च वरदं हस्तैर्ब्रिभाणं मूषकध्वजम्। रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससम्। रक्तपृष्पै: सुपूजिम्॥ भक्तानुकम्पिनं देवं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं जगत्कारणमच्युतम्। आविर्भूतञ्च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात्परम्। एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वर:। नमो व्रातपतये, नमो गणपतये नमः नमस्तेस्त् लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने श्रीवरदमूर्तये नमः॥

#### आवाहनम्

ॐ सहस्त्रशीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात्। स भूमि४सर्व्वतस्पृत्वात्त्यतिष्ठदृशङ्गुलम्॥ आगच्छ भगवन्देव स्थाने चात्र स्थिरो भव॥ \_यावत्पूजा करिष्यामि तावत्त्वं सन्निधौ भव॥

**आसनम्**-(पुष्प अर्पण करें)

ॐ पुरुषऽएवेद्धसर्व्यं य्यभ्दूतंयच्य भाव्यम्। उतामृतत्त्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति॥ रम्यं सुशोभनं दिव्यं सर्वसौख्यकरं शुभम्। आसनं च मया दत्तं गृहाण परमेश्वर॥ था ५ शा प था ५ पूर्ण । भ

पाद्यम्-(जल अर्पण करें)

3% एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुषः। पादोऽस्यव्विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि॥ उष्णोदकं निर्मलं च सर्वसौगन्ध्य संयुतम्। पादप्रक्षालनार्थाय दत्तं ते प्रतिगृह्यताम्॥

🛧 अर्ध्यम्-(गन्ध, अक्षत, पुष्प युक्त जल अर्पण करें)

ॐ त्रिपादूर्ध्व ऽउदैत्पुरूषः पादोऽस्येहा भवत्पुनः।
ततो व्यिष्व्यङ् व्यक्का मत्साशनानशनेऽअभि॥
अर्घ्यं गृहाण देवेश गन्धपुष्पाक्षतैः सह।
करूणाकर मे देव गृहाणार्घ्यं नमोऽस्तु ते॥
आचमनम्-(जल अर्पण करे)

ॐ ततो व्विराडजायत व्विराजो ऽअधिपूरूषः। स जातो ऽ अत्यरिच्च्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः॥ सर्वतीर्थ समायुक्तं सुगन्धि निर्मलं जलम्। आचम्यतां मया दत्त गृहीत्वा परमेश्वर॥ स्नानम्-(जल से स्नान करायें)

ॐ तस्माद्यज्ञात्त्सर्व्वहुतः सम्भृतं पृषदाज्यम्।
पश्रृंस्तांश्चक्के वायळ्यानारण्या ग्राम्याश्च ये॥
गङ्गा सरस्वती रेवा पयोष्णी नर्मदा जलैः।
स्नापितोऽसि मया देव तथा शान्ति कुरूष्व मे॥
पयः स्नानम्-(दूध से स्नान करायें)

ॐ पयः पृथिव्यां पयऽओषधीषु पयोदिव्य्यन्तिसक्षे पयो धाः। पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्॥ कामधेनु समुत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकम्। पयस्तुभ्यं प्रयच्छामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्॥

दिधस्नानम्—(दिध से स्नान करायें)

ॐ दिधक्क्रात्मणो ऽअकारिषं जिष्णोऽरश्श्वस्य व्याजिनः। सुरिभ नो मुखा करत्त्प्रण ऽ आयूर्णेष तारिषत्॥ पयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभम्। दथ्यानीतं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्॥

**/ घृतस्नानम्**-(घृत से स्नान करायें)

ॐ घृतं मिमिक्षे घृतमस्य योनिघृंते श्रितो घृतमस्य धाम।
अनुष्वधमावह मादयस्व स्वाहाघृतं व्वृषभ विक्कष हळ्यम्।।
नवनीतसमृत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकम्।
घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्॥

मधुस्नानम्-(मधु से स्नान करायें)

ॐ मधु व्वाता ऽऋतायते मधु वक्षरन्ति सिन्धवः माद्ध्वीर्नः सन्त्वोषधीः। मधु नक्कमुतोषसो मुधमत्त्पार्त्थिवध्ररजः। मधु द्यौरस्तुनः पिता। मधुमान्नो व्वनस्पतिर्म्मधुमाँ २॥ अस्तुसूर्य्यः। माद्ध्वीर्गावो भवन्तु नः।

तरुपुष्पसमुद्भूतं सुस्वादु मधुरं मधु। तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्॥ **र्शकरास्नानम्**-(शर्करा से स्नान करायें)

ॐ अपा ७ रसमुद्वयस ७ सूर्य्येसन्त ७ समाहितम्। अपा ७ रसस्ययो रसस्तम्वो गृह्ण्णाम्मयुत्त ममुपयामगृहीतोसीन्द्राय त्त्वा जुष्टृंगृहण्णाम्म्येषतेयोनिरिन्द्राय त्त्वा जुष्टृंगृहण्णाम्म्येषतेयोनिरिन्द्राय त्त्वा जुष्टृतमम्।

इक्षुसारसमुद्भूता शर्करा पुष्टिकारिका। मलापहारिका दिव्या स्थानार्थं प्रतिगृह्यताम्॥ पञ्चामृतस्नानम्-(पञ्चामृत से स्नान करायें)

उँ पञ्च नद्यः सरस्वतीमिप यान्ति सस्त्रोतसः। सरस्वती तु पञ्चधा सो देशे ऽभवत्सरित्।। पयोदिध घृतं चैव शर्करामधुसंयुतम्। पञ्चामृतं मयानीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्॥

**~ गन्धोदकस्नानम्**-(गन्ध से स्नान करायें)

ॐ गन्धर्व्वत्वाव्विश्वावसुः परिद्धातुव्विश्वस्या रिष्ट्यैयजमानस्यपरिधि-रस्यग्निरिडऽईडितः ॥ मलयाचलसम्भूतं चन्दनागरुसंयुतम्। चन्दनं च मया दत्तं स्नानार्थं प्रति गृह्यताम्॥

**्रश्द्धोदकस्नानम्**-(शुद्ध जल से स्नान करायें)

ॐ शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्तऽआश्विनाः। श्येतः श्येताक्षो-रूणस्ते रूद्राय पशुपतये कर्णा यामाऽअवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्ज्जन्याः।

स्नानार्थं तव देवेश पवित्रं तोयमुत्तमम्। तीर्थेभ्यश्च समानीतं गृहाण परमेश्वर॥ वस्त्रम्-(वस्त्र अर्पण करें)

ॐ सुजातो ज्योतिषा सह शर्म्मव्यरूथमासदत्स्वः। व्यासोऽअग्ग्नेव्विश्वरूपश्चसंव्ययस्विव्यभावसो ॥ सर्वभूषाधिके सौम्ये लोकलज्जानिवारणे। मयोपपादिते तुभ्यं वाससी प्रतिगृह्यताम्॥ यज्ञोपवीतम्-(जनेऊ अर्पण करें)

ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजायतेर्यत्सहजं पुरस्तात्। आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्जशुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तुतेजः॥ नवभिस्तन्तुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम् । उपवीतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर ॥ **चन्दनम्**-(चन्दन चढावें) क्षान्धम्

ॐ त्वां गन्धर्व्वाऽअखनँस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः। त्वामोषधे सोमो राजा व्विद्वान्त्यवक्ष्मादमुच्च्यत॥ श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम्। विलेपनं सुरश्रेष्ठ गृहाण परमेश्वर॥

**्र अक्षतान्**-(अक्षत चढ़ायें)

ॐ अक्षन्नमीमदन्त ह्यविप्रया ऽअधूषत । अस्तोषत स्वभानवो व्विप्रानिविष्ट्या मतीयोजान्विन्द्र ते हरी ॥ अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमाक्ताः सुशोभनाः । मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर ॥

\\\_**पुष्पाणि**-(पुष्प चढ़ायें)

ॐ ओषधीः प्रतिमोद्ध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः । अश्वाऽइव सजित्त्वरीव्वींरूधः पारियष्णणवः ॥ माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो । मयाऽऽनीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् ॥

दूर्वाङ्कुरान्-(दूर्वा चढ़ायें)

ॐ काण्डात् काण्डात्प्ररोहन्ति परुषः परूषस्प्परि। एवा नो दूर्वे प्प्रतनु सहस्रेण शतेन च। दूर्वो ह्यमृतसम्पन्ने शतमूले शताङ्कुरे। शतं पातक-संहन्त्री शतमायुष्यवर्धिनी॥ विष्णवादिसर्वदेवानां दूर्वे त्वं प्रीतिदा सदा। क्षीरसागरसम्भूते वंशवृद्धिकरी भव॥

विल्वपत्रम्-(विल्वपत्र चढ़ायें)

🕉 नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो व्वर्मिणे च वरूथिने च नमः।

श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुक्थ्याय चाहनन्याय च॥

त्रिशाखैर्विल्वपत्रैश्च अछिद्रै: कोमलै: शुभै। तव पूजा करिष्यामि गृहाण परमेश्वर॥

कुङ्कुमम्-(रोली चढ़ायें)

कुङ्कुमं कामनादिव्यं कामनाकामसम्भवम्। कुङ्कुमेनार्चितो देव गृहाण परमेश्वर॥

**सिन्दूरम्**-(सिन्दूर चढायें)

ॐ सिन्धोरिव प्राद्ध्वने शूघनासो व्वातप्रिमयः पतयन्ति यह्यः। घृतस्य धाराऽअरूषो नव्वाजी काष्ठ भिन्दन्नूर्मिभिः पिन्वमानः॥ सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनम्। शुभदं कामदं चैव सिन्दूरं प्रतिगृह्यताम्॥ सौभाग्यद्रव्याणि-(अबीर, गुलाल चढायें)

ॐ अहिरिव भोगैः पर्येति बाहुं ज्याया हेतिं परिबाधमानः। हस्तन्नो विश्वा वयुनानि विद्वान पुमान पुमां ऐसं परि पातु विश्वतः।। अबीरं च गुलालञ्च चोवा चन्दनमेव च। अबीरेणार्चितो देव! अतः शान्ति प्रयच्छ मे॥

सुगन्धितद्रव्या-(इत्र, अतर चढ़ायें)

ॐ अर्थशुना ते अंर्थशुः पृच्यतां परूषा परुः। गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसोऽअच्च्युतः॥ चम्पकाशोकवकुलमालती मोगरादिभि:। वासितं स्निग्धताहेतु तैलं चारु प्रगृह्यताम्॥

\ **२ धूपम्**-(धूप अर्पण करें)

ॐ धूरिस धूर्व्वधूर्वन्तं धूर्व्वतँय्योसमान् धूर्वित तन्धूर्व्वयं व्ययं धूर्व्वामः । देवानामिस व्विह्नतम ७ सिस्त्रितमं पिप्रितमं जुष्ट्वतमं देवहूतमम्।। वनस्पितरसोद्भू तो गन्धाढ्यो गन्ध-उत्तमः। आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोयं प्रति गृह्यताम्॥

**१३ दीपम्**-(दीपक दिखायें)

ॐ अग्निज्योंतिर्ज्जोतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्जोतिः सूर्यः स्वाहा। अग्निर्वर्च्योज्योतिर्व्वर्चः स्वाहा सूर्य्योव्वर्च्योज्योतिर्व्वर्चः स्वाहा। ज्योतिः सूर्यः सूर्य्योज्योति स्वाहा।

साज्यञ्च वर्तिसंयुक्तं वह्निना योजितं मया। दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापह॥

**नैवेद्यम्**-(प्रसाद अर्पण करें)

ॐ नाब्भ्या ऽआसीदन्तिरक्षिणशीष्णणों द्यौः समवर्त्तत।
पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकाँ २ऽअकल्पयन्॥
शर्कराखण्डखाद्यानि दिधक्षीरघृतानि च।
आहारं भक्ष्यभोज्यञ्च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्॥
धेनु, मुद्रयाऽमृतीकृत्य ग्रासमुद्राः प्रदर्शतेत्। ॐ प्राणाय स्वाहा। ॐ

र्धनु, मुद्रयाऽमृतीकृत्य ग्रासमुद्राः प्रदर्शतेत्। ॐ प्राणाय स्वाहा। ॐ अपानाय स्वाहा। ॐ व्यानाय स्वाहा। ॐ समानाय स्वाहा। आचमनीयं समर्पयामि।

ऋतुफलम्-(फल चढ़ावें)

ॐ याः फलिनीर्य्या ऽअफला ऽअपुष्पायाश्च पुष्पिणीः। वृहस्पतिप्रसूतास्ता नो मुञ्जन्त्व छहसः॥ इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव। तेन मे सफलावाप्तिभवेज्जन्मनिजन्मनि॥

ताम्बूलम्-(पान, सुपारी अर्पण करें)

 ॐ
 यत्पुरुषेण
 हिवषा
 देवा
 यज्ञमतन्वत ।

 व्यसन्तोऽस्यासीदाज्ज्यं
 ग्रीष्म
 ऽइध्मः
 शरद्धिवः ॥

 पूगीफलं
 महिद्व्यं
 नागवल्लीदलैर्युतम् ॥

 एलादिचूर्णसंयुक्तं
 प्रतिगृह्यताम् ॥

दक्षिणाम्-(दक्षिणा अर्पण करें)

ॐ हिरण्यगर्ब्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्य जातः पितस्किऽआसीत्। सदाधार पृथिवीं द्यामुतेमां करम्मे देवाय हविषा विधेम्।। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः। अनन्तपुण्यफलदमतः शान्ति प्रयच्छ मे॥

कर्पूरारार्तिक्यम्-(मुष्पाञ्जलि चढ़ायें) आरती कर्

ॐ आरात्रिपार्त्थिव एरजः पितुरप्रायिधामिभः। दिवः सदा एसि बृह तीव्वितिष्ठस आत्त्वेषं व्वर्त्तते नमः॥

3% अग्निर्देवता व्वातोदेवता सूर्य्योदेवता चन्द्रमादेवता व्वसवोदेवता रुद्रादेवतादित्त्यादेवता मरुतोदेवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रोदेवता व्वरुणोदेवता।

**∕पुष्पाञ्जलि**-(पुष्पाञ्जलि चढ़ायें)

ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्म्माणि प्रथमान्यासन्। ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्व्वे साद्धयाः सन्ति देवाः॥

ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने। नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे। स मे न्कामान् कामकामाय मह्यं। कामेश्वरोवैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति। साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात्, सार्वभौमः सार्वायुषऽआन्तादापरार्धात्। पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति। तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरूत्तस्याऽवसन्गृहे। आविक्षितस्य कामप्रेविश्वेदेवाः सभासद इति। ॐ विश्वतश्चचंश्चुरुत व्विश्वतो मुखोव्विश्वतो बाहुरूतिव्वश्वतस्पात्। सम्बाहुब्भ्यांधमित सम्पत्रैर्द्यावाभूमीजन-यन्देवऽएकः॥ ॐ नाना-सुगन्धि-पुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च। पुष्पाञ्चलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर।

## **प्रदक्षिणा**

यानि कानि च पापानि जन्मान्तर-कृतानि च। तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे॥ पदे पदे या परिपूजकेभ्यः सद्योऽश्वमेधादिफलं ददाति। तां सर्वपापक्षयहेतुभूतां प्रदक्षिणां ते परितः करोमि॥ ॐ ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकाहस्ता निषङ्गिणः। तेषां प्रसहस्त्रयोजने वधन्वानितन्मिस॥

## विशेषार्घ

रक्ष त्रैलोक्यरक्षकः। रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष भवार्णवात्॥ कर्ता भक्तानामभयं त्राता भव द्वैमातुर कृपासिन्धो षाण्मातुराग्रज वाञ्छितं वंरदेहि वाञ्छितार्थद॥ वरदस्त्वं

## प्रार्थना

विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय। नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते॥

मन्त्रः अनेन यथाशक्ति कृत्तेन पूजनेन अमुक देवता प्रीयतां न मम्।

## पूजाविधानम्

पवित्रकरणम्

ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः॥

ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु।

#### आचम्य

ॐ केशवाय नमः ॐ माधवाय नमः ॐ नारायणाय नमः। तीन बार आचमन करे। ॐ हृषीकेशाय नमः हाथ धो लें। 'प्राणायम' करे। पवित्रीधारणम्

ॐ पवित्रेस्त्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसवऽउत्त्पुनाम्यच्छिद्रेण-पवित्रेण सूर्यस्यरिष्मिभः। तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यक्तामः पूनेतच्छकेयम्॥

यथा वज्रं सुरेन्द्रस्य यथा चक्रं हरेस्तथा। त्रिशूलं च त्रिनेत्रस्य तथा मम पवित्रकम्॥ यजोपवीत

ॐ यज्ञोपवीतं परम पवित्रं प्रजा पतेर्यत्सहजं पुरस्तात्। आयुष्य मग्रंय प्रतिमुञ्जशुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तुतेजः॥ तंय्यज्ञम्बर्हिषि प्रौक्षन्पुरुषञ्जातमग्ग्रतः। तेनदेवाऽ अयजन्तसाध्याऽ ऋषयश्चये॥

#### शिखाबन्धन

ॐ मानस्तोके तनये मानऽ आयुषि मानो गोषु मानोऽ अश्वेषुरीरिषः। मानोळीरान् रुद्रभामिनो व्यधीर्हविष्मन्तः सदमित्त्वा हवामहे ॐ चिद्रूपिणि महामाये दिव्यतेजः समन्विते। तिष्ठ देवि शिखाबन्धे तेजोवृद्धिं कुरूष्व मे॥ मङ्गलतिलकम्

ॐ स्वस्तिनऽइन्द्रो व्वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्तिनस्तार्श्योऽ अरिष्टनेिमः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु॥ ॐ आदित्या वसवो रूद्रा विश्वेदेवा मरुद्गणाः। तिलकन्ते प्रयच्छन्तु धमकामार्थसिद्धये॥ रक्षाबन्धनम्

ॐ येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः। तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल।। पृथ्वीपूजनम्

ॐ पृथ्वी त्वया धृता लोका देवि त्वं विष्णुना धृता। त्वं च धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्॥ भद्रसूक्तं पठेत

ॐ आ नो भद्राः क्रतवोयन्तु विश्वतोऽदब्धासोऽअपरीतास उद्भिदः। देवा नो यथा सदिमद् वृधे असन्नाप्प्रायुवो रिक्षतारो दिवे दिवे॥१॥ देवानां भद्रा सुमितर्ऋजूयता न्देवानार्थरातिरिभनो निवर्त्तताम्। देवानार्थसख्यमुपसेदिमा त्वयन्देवा नऽआयुः प्रतिरन्तु जीवसे॥२॥ तान्पूर्वया निविदा हूमहे व्वयम्भग िम्मन्निदितन्दक्ष-मित्रधम्। अर्यमणं वरुण्यसोममिश्वना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत्॥३॥ तन्नोव्वातो मयोभुव्वातु भेषजन्तन्माता पृथिवी तित्यता द्यौः। तद् ग्रावाणः सोमसुतो मयोभुवस्तदिश्वना शृणुतिध्यया युवम्॥४॥ तमीशानञ्जगतस्तस्थुषस्पतिन्धियञ्जिन्वमवसे हूमहे वयम्। पूषा नो यथा वेदसामसद् वृधे रिक्षता पायुरदब्धः स्वस्तये॥५॥ स्वित्ति नऽइन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वित्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु ॥ ६ ॥ पृषदश्चा मरुतः पृश्नािमातरः शुभंच्यावानो विद्येषु जग्मयः। अग्निर्जिह्वा मनवः सूरचक्क्षसो विश्वेनोदेवाऽ अवसागमन्निह॥७॥ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाममदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजन्त्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवार्णसस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः॥८॥ शतमिन्नु शरदो ऽअन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसं तनूनाम्। पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मा नो मध्या रीरिषतायुर्गन्तोः ॥ ९ ॥ अदितिद्यौरिदितिरन्तरिक्षमिदितिर्माता सिपिता स अदिति:पञ्चजना अदितिर्जातम-देवा व्विश्वे दितिर्जनित्वम् ॥ १०॥ द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष 😗 शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्विश्वेदेवाः **ज्ञान्तिवनस्पतयः** शान्तिरेव शान्तिः सर्वक्ष्णान्तिः शान्तिर्ब्रह्मशान्तिः शान्तिरेधि॥ ११॥ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयंडकुरू। शन्नः पशुब्भ्यः ॥ १२॥ प्रजाक्योऽभयन्नः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। इष्टदेवताभ्योनमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। उमामहेश्वराभ्यां लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यांनमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। चरणकमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः॥

गजकर्णकः। कपिलो सुमुखश्चैकदन्तश्च विनायकः॥ विघ्ननाशो लम्बोदरश्च विकटो धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। नामानि पठेच्छृणुयादपि॥ द्वादशैतानि यः निर्गमे विवाहे प्रवेशे विद्यारम्भे च चैव विघ्नस्तस्य संग्रामे सङ्कटे शशिवर्णं शुक्लाम्बरधरं देवं सर्वविघ्नोपशान्तये॥ ध्यायेत् प्रसन्नवदनं

अभीप्सितार्थ-सिद्ध्यर्थं पूजितो यः ्सुराऽसुरै:। सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः॥ शिवे सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये सर्वार्थसाधिके। शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि! नमोऽस्तुते॥ सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम्। हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरिः॥ तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव। विद्यावलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्ग्रियुगं स्मरामि॥ लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः। येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दन:॥ योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। श्रीर्विजयो भूतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम॥ त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः। सर्वेष्वारम्भकार्येष् देवा दिशन्तु नः सिद्धिं ब्रह्मेशानजनार्दनाः॥ विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान्। सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्व कार्यार्थ सिद्धये॥ दाहिने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प और द्रव्य लेकर संकल्प करे।

## सङ्कल्प

ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरूषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भारतवर्षे जम्बूद्वीपे रामक्षेत्रे परशुरामाश्रमे दण्डकारण्यदेशे श्रीगोदावर्याः पश्चिमदिग्भागे श्रीमल्लवणाब्लेरूत्तरे तीरे अमुके श्रीशालिवानशके अस्मिन्वर्तमाने अमुकनामसंवत्सरे अमुकायने अमुकऋतौ अमुकमासे अमुकपक्षे अमुकतिथौ

अमुकवासरे अमुकनक्षत्रे अमुकराशिस्थिते चन्द्रे अमुकराशिस्थिते श्रीसूर्ये अमुकराशिस्थिते देवगुरौ शेषेशु ग्रहेषु यथायथं राशिस्थान स्थितेषु सत्सु एवं श्रतिस्मति-शुभपुण्यतिथौ ममात्मन: विशिष्ट्यां गणविशेषण पुराणोक्तफलप्राप्त्यर्थम् ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम् अप्राप्तलक्ष्मी प्राप्तलक्ष्म्याश्चिरकाल संरक्षणार्थं सकलमन ईप्सितकामनासंसिद्ध्यर्थं लोके सभायांराजद्वारे वा सर्वत्र यशोविजयलाभादिप्राप्त्यर्थम् इह जन्मनि जन्मान्तरे सकलदुरितोपशमनार्थं मम सभार्यस्य सपुत्रस्य सबान्धवस्य अखिलकुटुम्बसहितस्य सपशोः समस्तभयव्याधिजरापीडामृत्युपरिहारद्वारा आयुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धयर्थं मम जन्मराशंरखिलकुटुम्बस्य वा जन्मराशेः केचिद्धिरूद्धचतुर्थाष्टमद्वादशस्था नस्थितक्रूरग्रहास्तैः तुतीयै सुचियष्यमाणं च यत्सर्वारिष्टं तद्विनाशद्वारा स्थितवच्छुभफलप्राप्त्यर्थं पुत्रपौत्रादिसन्ततेरविच्छित्रवृद्ध्यर्थम् आदित्यादि-नवग्रहानुकूलतासिद्ध्यर्थम् इन्द्रादिदशदिक्पालप्रसन्नतासिद्ध्यर्थम् आधिदैवि-काऽऽधिभौतिकाऽऽध्यात्मिकत्रिविधतापोशमनार्थम् धर्मार्थकाम-मोक्षफला-वाप्त्यर्थं यथाज्ञानेन यथामिलितोपचारद्रव्यैः ध्यानावाहना-दिषोडशोपचारैः अन्योपचारैश्च अमुक देवस्य पूजनमहं करिष्ये। तत्रादौ दिग्रक्षणं कलशार्चनं शङ्खघण्टार्चनं च करिष्ये॥

## दिगरक्षणम्

(वामहस्ते सर्षपान् आदाय दक्षिणहस्तेन आच्छाद्य) ॐ रक्षोहणं वलगहनं वैष्णवी-मिदमहं तं वलगमुित्करामि यं मे निष्ठयो यममात्यो निचखानेदमहं तं वलगमुित्करामि यं मे समानो यमसमानो निचखाने दमहं तं वलगमुित्करामि यं मे सबन्धुर्यमसबन्धुर्त्विचखानेदमहं तं वलगमुित्करामि यं मे सबन्धुर्यमसबन्धुर्त्विचखानेदमहं तं वलगमुित्करामि यं मे सजातो यमसजातो निचखानोत्कृत्यांिकरामि। रक्षोहणो वो वलगहनः प्रोक्षामि वैष्णवान् रक्षोहणो वोवलगहनोऽवस्तृणामि वैष्णवान् रक्षोहणो वां वलगहनाऽउपदधामि वैष्णवा रक्षोहणौ वां वलगहनाऽउपदधामि वैष्णवा रक्षोहणौ वां वलगहना पर्यूहामि वैष्णवा वैष्णवामिस वैष्णवा स्था॥ रक्षसां

भागोऽसि निरस्त७रक्ष इदमहं ७रक्षोऽभि तिष्ठामीदमह७रक्षाऽवे बाध इदमह७रक्षौऽधमं तमो नयामि। घृतेन द्यावापृथिवी प्रौणुंवाथां वायो वे स्तोकाना मिनराज्यस्य वेतु स्वाहा स्वाहाकृते ऊर्ध्वनभसं मारुतं गच्छतम्॥ रक्षोहा विश्वचर्षणिरिभ योनिमयोहते। द्रोणे सधस्थमासदत्॥ अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमिसंस्थिताः। ये भूता विष्नकर्त्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया॥ अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशम्। सर्वेषामिवरोधेन पूजाकर्म समारभे॥ यदत्र संस्थितं भूतं स्थानमाश्रित्य सर्वतः। स्थानंत्यक्त्वातु तत्सर्वं यत्रस्थं तत्र गच्छतु॥ भूतप्रेतिपशाचाद्या अपक्रामन्तु राक्षसाः। स्थानादस्माद् व्रजन्त्यन्यत्स्वीकरोमि भुवंत्विमाम्॥ भूतानि राक्षसा वापि येऽत्र तिष्ठन्ति केचन। ते सर्वेऽप्यपगच्छन्तु यावत्कर्म करोम्यहम्। (सर्षपान् सर्वदिक्षु विकीर्य वामपादेन भूमि त्रिवारं ताडयेत्। नेत्रोदक्स्पर्शः।) पूर्वे रक्षतु वाराह ...... इति मन्त्रै।

#### भैरवनमस्कार:

ॐ योभूतानामधिपतिर्यस्मिंल्लोका अधिश्रिताः। यऽईशे महतो महाँस्तेन गृहणामि त्वामहम् मयि गृहणामि त्वामहम्॥

> तीक्ष्णदंष्ट्र महाकाय कल्पान्तदहनोपम। भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि॥

### हनुमन्नमस्कारः

ॐ अस्मे रुद्रा मेहना पर्वतासो वृत्रहत्ये भरहूतौ सजोषाः। यः श्रुभ्सते स्तुवते धायि पज्र इन्द्रज्येष्ठा अस्माँ२ अवन्तु देवाः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं, दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनां अग्रगण्यम्। सकलगुणनिधानं वानराणांधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कर्मपात्र पूजनम्

(स्ववामभागे अक्षतपुंजोपिर कलशं संस्थाप्य वरुणंआवाहयेत्) ॐ तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविभिः। अहैडमानो वरुणेह बोध्युरुशिंस मान आयुः प्रमोषीः। सर्वे समुद्राः सरितः तीर्थानि जलदानदाः। आगच्छन्तु पवित्राणि पूजाकाले सदा मम॥ ॐ भूर्भुवः स्वः अस्मिन् कलशे वरुणं साङ्ग सपरिवारं सायुधं सशक्तिकं आवाहयामि। स्थापयामि।

## ॐ मनो जूतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमंतनो त्वरिष्टं यज्ञ ऐसमिमं दधातु । विश्वे देवास इह मादयन्तामो ३ म्प्रतिष्ठ ।

प्रतिष्ठा सर्वदेवानां मित्रावरुणनिर्मिता। प्रतिष्ठां ते करोम्यत्र मंडले दैवतैः सह। वरुण सुप्रतिष्ठितो वरदो भव। पूजनम्—पूर्वे ऋग्वेदाय नमः। दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः। पश्चिमे सामवेदाय नमः। उत्तरे अथर्ववेदाय नमः। मध्येऽपांपतये वरुणाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ततोऽनामिकया कलशं स्पृष्टवा कलशजलाभिमंत्रणम्। कलशं प्रार्थयेत्— कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रः समाश्रितः। मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः ॥ १ ॥ कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा । ऋग्वेदोऽथ अङ्गेश्च सहिता: ह्यथर्वण:॥२॥ सामवेदो यजुर्वेद: कलशाम्बुसमाश्रिताः। अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टिकरी तथा। आयान्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः ॥ ३॥ गङ्गे च यमुनो चैव गोदावरि सरस्वति। नर्मदे सिन्धो कावेरि जलेऽस्मिन्सन्निधिं कुरू॥४॥ ब्रह्मण्डोदरतीर्थानि करैः स्पृष्टानि ते रवे। तेन सत्येन मे देव तीर्थं देहि दिवाकरः॥५॥ अङ्कशमुद्रया सर्वाणि तीर्थन्यावाह्य धेनुमुद्रया अमृतीकृत्य 'हुम्' इति कवचेनावगुण्ठ्य मत्स्यमुद्रयाऽऽच्छाद्य ''**वं वरुणाय नमः**'' इत्यनेनाष्ट्रवारमभिमन्त्र्य तस्मादुदकादुदकं गृहीत्वा स्वात्मानं प्रोक्षयेत्। ॐ आपो हिष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन। महेरणाय चक्षसे॥ यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेहनः। उशतीरिव मातर:॥ तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ। आपो जनयथा च न॥ **पूजासंभारप्रोक्षणम्**—ॐ युष्मा इन्द्रोऽवृणीत वृत्रतूर्ये अग्नये यूयमिन्द्रमवृणीध्वं वृत्रतूर्ये प्रोक्षितास्थ । प्रोक्षाम्यग्नीषोमाभ्यांत्वा जुष्टं प्रोक्षामि। दैव्याय कर्मणे शुन्धध्वं देवयज्यायै यद्वोऽशुद्धाः पराजघ्नुरिदं वस्तच्छुन्धामि॥ देव (देवी) पूजनकाले तु यानि यानीह वस्तूनि। वस्तूनि सौरभाढ्यानि पवित्राणि भवन्तु वै॥

### दीपपूजनम्

ॐ अग्निज्योतिज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिज्योतिः सूर्यः स्वाहा। अग्निर्वची ज्योतिर्वचः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वचः स्वाहा। ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। भो दीप देव (देवी) रूपस्त्वं कर्मसाक्षी ह्यविष्नकृत। यावत्पूजां करिष्यामि तावदत्र स्थिरो भव। ॐ भू० दीपस्थदेवतायै नमः गंधाक्षतपुष्पाणि सम० नम०।

## सूर्यनमस्कार:

ॐ आ कृष्णेन०। ॐ अह्श्रमस्य केतवो वि रश्मयो जनाँ २ऽअनु। भ्राजन्तो अग्नयो यथा। उपयामगृहीतोऽसि सूर्याय त्वा भ्राजायेष ते योनिः सूर्याय त्वा भ्राजाय। सूर्य भ्राजिष्ठ भ्राजिष्ठस्त्वं देवेष्वसि भ्राजिष्ठोऽहं मनुष्येषु भूयासम्॥ ॐ यन्मण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यम् तं सर्ववेदं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। ॐ भू० सूर्याय नमः गंधाक्षतपुष्पाणि०। स्मार्व नाम

### शंखपूजनम्

ॐ अग्निर्ऋषिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः। तमीमहे महागयम्। उपयामगृहीतोऽस्यग्नये त्वा वर्चस एष ते योनिरग्नये त्वा वर्चसे। शंखं चंद्रार्कदैवत्यं मध्ये वरुणदैवतम् पृष्ठे प्राजापितं विद्यादग्रे गंगासरस्वतीम्। त्रैलोक्य यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञया। शंखे तिष्ठन्ति विप्रेंन्द्र तस्मात् शंखं प्रपूजयेत्। शंखस्थदेवतायै नमः—सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्णणि समर्पयामि। नमस्करोमि।

## घंटापूजनम्

ॐ सुपर्णोऽसि गुरूत्माँस्त्रिवत्ते शिरो गायत्रं चक्षुर्बृहद्रथन्तरे पक्षौ। स्तोम आत्मा छन्दा॰स्यङ्गानि यजू॰षि नाम। साम ते तनूर्वामदेव्यं यज्ञायज्ञियं पुच्छं धिष्णयाः शफाः। सुपर्णोऽसि गुरूत्मान्दिवं गच्छ स्वः पत। आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु राक्षसाम्। घंटानादं प्रकुर्वीत पश्चात् घंटां प्रपूजयेत्॥ घंटायै नमः। सर्वोपचारार्थे नमः।

॥ ॐ इति पूजाविधानम् पूर्णतास्तु ॥ भान्धा १२१ तपुष्पाणि । समः नामः

## कलशस्थापनम्

भूमिस्पर्श-(भूमि का स्पर्श करें)

ॐ भूरिस भूमिरस्यादितिरिस विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री। पृथिवीं यच्छ पृथिवीन्द्रुंह पृथिवीं मा हिंछसी:। ॐ मही द्यौ: पृथिवी न न ऽइमं य्यज्ञम्मिक्क्षताम्। पिपृता न्नो भरीमिभ:॥ विश्वाधारिस धरणी शेषनागोपरिस्थिता। उद्धृतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना।

धान्यप्रक्षेप-(पृथ्वी पर सप्तधान्य रखें)

ॐ ओषधयः समवदन्त सोमेन सह राज्ञा। यस्मै कृणोति ब्राह्मणस्त्र राजन पारयामसि॥ कलशस्थापनम्-(सप्तधान्य पर कलश रखें)

ॐ आजिघ्र कलशं मह्या त्वा विशन्त्वन्दवः। पुनरूर्जा निवर्त्तस्व सा नः सहस्रं धुक्क्ष्वोरूधारा पयस्वती पुनर्म्मा विशतादृद्रयि॥

> हेमरूप्यादिसंभूतं ताम्रजं सुदृढं नवम्। कलशं धौतकल्माषं छिद्रव्रणविवर्जितम्॥

जलपूरणम्-(कलश में जल डालें)

ॐ वरुणस्योत्तम्भनमसि वरुणस्य स्कम्भसर्जनीस्थो वरुणस्य ऽऋतसदन्त्रसि वरुणस्य ऽऋतसदनमसि वरुणस्य ऽऋतसदनमासीद॥

> जीवनं सर्वजीवानां पावनं पावनात्मकम्। बीजं सर्वोषधीनां च तज्जलं पूरयाम्यम्॥

गन्धप्रक्षेप-(कलश में चन्दन छोड़ दें)

ॐ त्वां गंधर्वा॰ केशरागरू कङ्कोलघनसार समन्वितम्। मृगनाभियुतं गन्धकलशे प्रक्षिपाम्यहम्। धान्यप्रक्षेप-(कलश में सप्तधान्य छोड़ दें)

ॐ धान्यमिस धिनुहि देवान्त्राणाय त्वो दानयत्त्वा व्यानायत्त्वा। दीग्घामनु प्रसितिमायुषे धान्देवोव+ सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृभ्णात्विच्छद्रेण पाणिना चक्क्षुषेत्त्वा महीनां पयोऽसि॥ धान्यौषधी मनुष्याणां जीवनं परमं स्मृतम्। निर्मिता ब्रह्मणा पूर्वं कलशे प्रक्षिपाम्यहम्॥

सर्वोषधीप्रक्षेप-(कलश में सर्वोषधी डालें)

ॐ याऽओषधी सोमराज्ञीर्बह्वीः शतविचक्षणाः। तासामिस त्वमुत्तमारं कायाम शहदे॥ औषधयः सर्ववृक्षाणां तृणगुल्मलतास्तु याः। दूर्वासर्षपसंयुक्ता कलशे प्रक्षिपाम्यहम्॥

दूर्वाप्रक्षेप-(कलश में दूर्वा छोड़ें)

**ॐ कांडात् कांडात्०** दूर्वोह्यमृतसंपन्ने शतमूले शतांकुरे। शतं पातक संहन्त्री कलशे प्रक्षिपाम्यहम्।

पंचपल्लवप्रक्षेप-(कलश में पञ्चपल्लव या आम का पत्ता रखें)

ॐ अश्वत्थे वोनिषदनं पर्णेवो वसतिष्कृता। गोभाज ऽइत्किलासथ यत्सनवथ पूरुषम्।। अश्वत्थोदुम्बर प्लक्ष चूतन्यग्रोधपल्लवाः। पंचैतान् पल्लवानस्मिन् कलशे प्रक्षिपाम्यहम्॥

सप्तमृद्प्रक्षेप:-(कलश में सप्तमृत्तिका या मिट्टी छोड़े)

ॐ स्योना पृथिवि नो भवानृकक्षरा निवेशनी। यच्छा नः शर्म सप्रथाः॥ अश्वस्थानाद् गजस्थानाद्वल्मीकात्सङ्गभाद् हदात् राजस्थानाच्च गोष्ठाच्च मृदमानीय निक्षिपेत्॥

फल प्रक्षेप-(कलश में पञ्चरल डालें)

**ॐ याः फलिनी०** पूगीफलिमदंदिव्यं पवित्रं पुण्यदं नृणाम्। हारकं पापपुंजानां कलशे प्रक्षिपाम्यहम्।

## पंचरत्नप्रक्षेप-(कलश में पञ्चरत्न डालें)

ॐ परि वाजपितः किवरग्निहंव्यात्र्यक्रमीत्। दधद्रत्नानि दाशुषे। कनकं कुलिशं नीलं पद्मरागं च मौक्तिकम्। एतानि पंचरत्नानि कलशे प्रक्षिपाम्यहम्॥

हिरण्यप्रक्षेप-(कलश में दक्षिणा डालें)

ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पितरेक आसीत्। स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवा हिवषा विधेम॥ हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजम् विभावसोः। अनन्तपुण्यफलदं कलशे प्रक्षिपाम्यहम्॥ रक्तसूत्रवेष्टनम्-(कलश में लालवस्त्र या मौली लपेट दें)

ॐ सुजातो ज्योति० ॐ युवासुवासाः परिवीतऽआगात्सऽउश्रेयान् भवति जायमानः। तंधीरासःकवयऽउन्नयन्ति स्वाध्योमनसादेवयन्तः। सूत्रं कार्पाससंभूतं ब्रह्मणा निर्मितं पुरा। येन बद्धं जगत्सर्वं तेनेमं वेष्टयाम्यहम्॥

## **पूर्णपात्रस्थापनम्**-(कलश पर पूर्णपात्र रखें)

ॐ पूर्णादर्विपरापत सुपूर्णा पुनरापत। व्यस्त्रेव विक्क्रीणावहा ऽइषमूर्जि शतक्क्रतो। पिधानं सर्ववस्तूनां सर्वकार्यार्थं साधनम्। संपूर्णः कलशा येन पात्रं (श्रीफलं) तत्कलशोपरि॥

#### वरुणप्रार्थना

ॐ नमो नमोस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय। सुपाशहस्ताय झषासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते॥ पाशपाणे नमस्तुभ्यं पद्मिनीजीवनायक। पुण्याहवाचनं यावत्तावत्त्वं संनिधो भव॥

यजमान घुटने टेककर कमल की कोंढ़ी की तरह अञ्जलि अपने दाहिने हाथ में जलपात्र (लोटे) को ले। उसे सिर से लगाकर ब्राह्माणों से अपनी दीर्घ आयु का आशीर्वाद माँगे—

यजमान— ॐ दीर्घा नागा नद्यो गिरयस्त्रीणि विष्णुपदानि च। तेनायुः प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु।। ब्राह्मण-अस्तु दीर्घमायुः। (तीन बार कहें।)

यजमान— ॐ त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः। अतो धर्माणि धारयन्।। तेनायुः प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु इति भवन्तो ब्रुवन्तु।

**ब्राह्मण**— **पुण्यां पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु।** (दो बार सिर से कलश का स्पर्श कर रख दें।)

यजमान— (ऐसा कहकर ब्राह्मणों के हाथों में जल दे।) ॐ अपां मध्ये स्थिता देवाः सर्वमप्सु प्रतिष्ठितम्। ब्राह्मणानां करे न्यस्ताः शिवा आपो भवन्तु नः॥ ॐ शिवा आपः सन्तु।

ब्राह्मण— सन्तु शिवा आप:।

यजमान— (ब्राह्मण के हाथ में पुष्प दें) लक्ष्मीर्वसित पुष्पेषु लक्ष्मीर्वसित पुष्करे। सा मे वसतु वै नित्यं सौमनस्यं सदास्तु मे॥ सौमनस्यमस्तु।

ब्राह्मण— 'अस्तु सौमनस्यम्'।

यजमान— अक्षतं चास्तु मे पुण्यं दीर्घमायुर्यशोबलम्। यद्यच्छ्रेयस्करं लोके तत्तदस्तु सदा मम॥ अक्षतं चारिष्टं चास्तु।

ब्राह्मण— 'अस्त्वक्षतमरिष्टं च'।

इसी प्रकार आगे यजमान ब्राह्मणों के हाथों में चन्दन, अक्षत, पुष्प आदि देता जाय और ब्राह्मण इन्हें स्वीकार करते हुए यजमान की मङ्गलकामना करें।

यजमान— (चन्दन) गन्धाः पान्तु। ब्राह्मण—सौमङ्गल्यं चास्तु।
यजमान—(अक्षत) अक्षताः पान्तु। ब्राह्मण—
आयुष्यमस्तु। यजमान—(पुष्प) पुष्पाणि पान्तु।
ब्राह्मण—सौश्रियमस्तु। यजमान—(सुपारी-पान)
सफलताम्बूलानि पान्तु। ब्राह्मण—ऐश्वर्यमस्तु।
यजमान—(दक्षिणा) दक्षिणाः पान्तु। ब्राह्मण—बहुदेयं

चास्तु। यजमान—(जल) आपः पान्तु। ब्राह्मण— स्वर्चितमस्तु। यजमान—(हाथ जोड़कर) दीर्घमायुः शान्तिः पुष्टिस्तुष्टिः श्रीर्यशो विद्या विनयो वित्तं बहुपुत्रं बहुधनं चायुष्यं चास्तु।

ब्राह्मण— 'तथास्तु'—ब्राह्मण कलश का छल छिड़ककर आशीर्वाद दें—ॐ दीर्घमायुः शान्तिः पुष्टिस्तुष्टिश्चास्तु।

यजमान— (अक्षत लेकर) यं कृत्वा सर्वंवेदयज्ञित्रयाकरण कर्मारम्भाः शुभाः शोभनाः प्रवर्तन्ते, तमहमोङ्कारमादिं कृत्वा ऋग्यजुः समाथर्वाशीर्वचनं बहुऋषिसम्मतं भवद्भिरनुज्ञातः पुण्यं पुण्याहं वाचियष्ये।

ब्राह्मण— 'वाच्यताम्'—मन्त्रों का पाठ करें—

ॐ द्रविणोदाः पिपीषति जुहोत प्र च तिष्ठत।

नेष्ट्रादृतुभिरिष्यत॥ सविता त्वा सवाना असुवतामिनगृंहपतीना असोमा वनस्पतीनाम्। बृहस्पतिर्वाच इन्द्रो

ज्येष्ठ्याय रूदः पशुम्भो मित्रः सत्यो वरूणो धर्मपतीनाम्।

न तद्रक्षा अनि पिशाचास्तरित देवानामोजः

प्रथमज अहोतत्। यो बिभित्तं दाक्षायण अहिरण्यं असदेवेषु

कृणुते दीर्घमायुः स मनुष्येषु कृणुते दीर्घमायुः। उच्या ते

जातमन्धसो दिवि सद्भृम्या ददे। उग्र अभि देवाँ २ इयक्षते।

उपास्मै गायता नरः पवमानायेन्दवे। अभि देवाँ २ इयक्षते।

यजमान— व्रतजपनियमतपः स्वाध्यायक्रतुशमदमदयादान-विशिष्टानांसर्वेषां ब्राह्माणानां मनः समाधीयताम्।

ब्राह्मण— समाहितमनसः स्मः।

यजमान— प्रसीदन्तु भवन्तः। ब्राह्मण—प्रसन्नाः स्मः।

यजमान पहले से रखे गये दो सकोरों में से पहले सकोरे में आम के पल्लव या दूब से थोड़ा-थोड़ा जल कलश में डाले और ब्राह्मण बोलते जायँ— पहले पात्र में—ॐ शान्तिरस्तु। ॐ पुष्टिरस्तु। ॐ तुष्टिरस्तु। ॐ वृद्धिरस्तु। ॐ अविघ्नमस्तु। ॐ आयुष्यमस्तु। ॐ आरोग्यमस्तु। ॐ शिवं कर्मास्तु। ॐ कर्मसमृद्धिरस्तु। ॐ धर्मसमृद्धिरस्तु। ॐ वेदसमृद्धिरस्तु। ॐ शास्त्रसमृद्धिरस्तु। ॐ धनधान्यसमृद्धिरस्तु। ॐ पुत्रपौत्रसमृद्धिरस्तु। ॐ इष्टसम्पदस्तु।

दूसरे पात्र में—ॐ अरिष्टनिरसनमस्तु। ॐ यत्पापं रोगोऽशुभमकल्याणं तद् दूरे प्रतिहतमस्तु।

पहले पात्र में - ॐ यच्छ्रेयस्तदस्तु। ॐ उत्तरे कर्मणि निर्विध्नमस्तु। ॐ उत्तरोत्तरमहरहरभिवृद्धिरस्तु। ॐ उत्तरोत्तराः क्रियाः शोभनाः सम्पद्यन्ताम्। ॐ तिथिकरणमृहूर्तनक्षत्र-ग्रहलग्नसम्पदस्तु। ॐ तिथिकरणमुहूर्तनक्षत्रग्रह लग्नाधिदेवताः प्रीयन्ताम्। ॐ तिथिकरणे समृहर्ते सनक्षत्रे सग्रहे सलग्ने साधिदैवते प्रीयेताम्। ॐ दुर्गापाञ्चात्चौ प्रीयेताम्। ॐ अग्निपुरोगा विश्वेदेवाः प्रीयन्ताम्। ॐ इन्द्रपुरोगा मरूद्रणाः प्रीयन्ताम्। ॐ वसिष्ठपुरोगा ऋषिगणाः प्रीयन्ताम्। ॐ माहेश्वरीपुरोगा उमामातरः प्रीयन्ताम्। ॐ अरून्धतीपुरोगा एकपत्यः प्रीयन्ताम्। ॐ ब्रह्मपुरोगाः सर्वे वेदाः प्रीयन्ताम्। ॐ विष्णुपुरोगाः सर्वे देवाः प्रीयन्ताम्। ॐ ऋषय-श्छन्दांस्याचार्या वेदा देवा यज्ञाश्च प्रीयन्ताम्। ॐ ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च प्रीयन्ताम्। ॐ श्रीसरस्वत्यौ प्रीयेताम्। ॐ श्रद्धामेधे प्रीयेताम्। ॐ भगवती कात्यायनी प्रीयताम्। ॐ भगवती माहेश्वरी प्रीयताम्। ॐ भगवती ऋद्धिकरी प्रीयताम्। ॐ भगवती वृद्धिकरी प्रीयताम्। ॐ भगवती पृष्टिकरी प्रीयताम्। ॐ भगवती तुष्टिकरी प्रीयताम्। ॐ भगवन्तौ विघ्नविनायकौ प्रीयेताम्। ॐ सर्वाः कुलदेवताः प्रीयन्ताम्। ॐ सर्वा ग्रामदेवताः प्रीयन्ताम्। ॐ सर्वो इष्टदेवताः प्रीयन्ताम्।

दूसरे पात्र में—ॐ हताश्च ब्रह्मद्विषः।ॐ हताश्च परिपन्थिनः।ॐ हताश्च विघ्नकर्तारः।ॐ शत्रवः पराभवं यान्तु।ॐ शाम्यन्तु घोराणि। ॐ शाम्यन्तु पापानि।ॐ शाम्यन्त्वीतयः।ॐ शाम्यन्तुपद्रवाः॥ पहले पात्र में—ॐ शुभानि वर्धन्ताम्। ॐ शिवा आपः सन्तु। ॐ शिवा ऋतवः सन्तु। ॐ शिवा औषधयः सन्तु। ॐ शिवा वनस्पतयः सन्तु। ॐ शिवा अतिथयः सन्तु। ॐ शिवा अग्नयः सन्तु। ॐ शिवा आहुतयः सन्तु। ॐ अहोरात्रे शिवे स्याताम्। ॐ निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो नऽओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्। ॐ शुक्राङ्गारकबुधबृहस्पति शनैश्चराहुकेतुसोम-सिहता आदित्यपुरोगाः सर्वे ग्रहाः प्रीयन्ताम्। ॐ भगवान् नारायणः प्रीयताम्। ॐ भगवान् पर्जन्यः प्रीयताम्। ॐ भगवान् स्वामी महासेनः प्रीयताम्। ॐ पुरोऽनुवाक्यया यत्पुण्यं तदस्तु। ॐ याज्यया यत्पुण्यं तदस्तु। ॐ वषट्कारेण यत्पुण्यं तदस्तु। ॐ प्रातः सूर्योदये यत्पुण्यं तदस्तु।

इसके बाद यजमान कलश को कलश के स्थान पर रखकर पहले पात्र में गिराये गये जल से मार्जन करे। इसके बाद इस जल को घर में चारों तरफ छिड़क दें। द्वितीय पात्र का जल घर से बाहर एकान्त स्थान में गिरा दें।

यजमान हाथ जोड़कर ब्राह्मणों से प्रार्थना करे—

यजमान— ॐ एतत्कल्याणयुक्तं पुण्यं पुण्याहं वाचियष्ये। ब्राह्मण— वाच्यताम्।

यजमान हाथ जोड़कर प्रार्थना करे-

यजमान— ॐ ब्राह्मं पुण्यमहर्यच्य सृष्ट्युत्पादनकारकम्। वेदवृक्षोद्भवं नित्यं तत्पुण्याहं ब्रुवन्तु नः॥ भो ब्राह्मणाः मम सुकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे करिष्यमाणस्य अमुककर्मणः पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तु।

ब्राह्मण— ॐ पुण्याहम् (तीन बार उच्चारण करें)
ॐ पुनन्तु मां देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः।
पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि मां॥

यजमान— पृथिव्यामुद्धृतायां तु यत्कल्याणं पुरा कृतम्। ऋषिभिः सिद्धगन्धर्वेस्तत्कल्याणं ब्रुवन्तु नः॥ भो ब्राह्मणाः मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे करिष्यमाणस्य अमुकर्मणः कल्याणंभवन्तो ब्रुवन्तु।

ब्राह्मण— ॐ कल्याणम्। (तीन बार उच्चारण करें।)
ॐ यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः।
ब्रह्मराजन्याभ्या श्रूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च।
प्रियो देवानां दक्षिणायै दातुरिह भूयासमयं मे कामः
समृद्ध्यतामुप मादो नमतु।

यजमान— ॐ सागरस्य तु या ऋद्धिर्महालक्ष्म्यादिभिः कृता।
सम्पूर्णा सुप्रभावा च तामृद्धिं प्रबुवन्तु नः॥
भो ब्राह्मणाः। मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे
करिष्यमाणस्य अमुककर्मणः ऋद्धिं भवन्तो बुवन्तु।

ब्राह्मण— ॐ ऋद्ध्यताम्। (तीन बार उच्चारण करें।)
ॐ सत्रस्य ऋद्धिरस्यगन्म ज्योतिरमृता अभूम।
दिवं पृथिव्या अध्याऽरूहामाविदाम देवानस्वज्योंतिः॥

यजमान— ॐ स्वस्तिस्तु याऽविनाशाख्या पुण्यकल्याण वृद्धिदा। विनायकप्रिया नित्यं तां च स्वस्ति ब्रुवन्तु नः॥ भो ब्राह्मणाः मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे करिष्यमाणाय अमुककर्मणे स्वस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु।

ब्राह्मण— ॐ आयुष्मते स्वस्ति। (तीन बार उच्चारण करें।)
ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धरश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः।
स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु॥

यजमान - ॐ समुद्रमथनाञ्जाता जगदानन्दकारिका। हिरिप्रिया च माङ्गल्या तां श्रियं च ब्रुवन्तु न:।

यजमान— भो ब्राह्मणाः मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे करिष्यमाणस्य अमुककर्मणः श्रीरस्तु इति भवन्तो ब्रुवन्तु।

- ब्राह्मण— ॐ अस्तु श्रीः। (तीन बार उच्चारण करें।)
  ॐ श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्यावहोरात्रे पाश्वें नक्षत्राणि
  रूपमश्विनौ व्यात्तम्। इष्णित्रषाणामुंमइषाण सर्वलोकं
  मऽइषाण॥
- यजमान— ॐ मृकण्डसूनोरायुर्यद् ध्रुवलोमशयोस्तथा। आयुषा तेन संयुक्ता जीवेम शरदः शतम्॥
- ब्राह्मण— ॐ शतं जीवन्तु भवन्तः। (तीन बार उच्चारण करें।)
  ॐ शतिमन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा
  जरसन्तनूनाम्। पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मा नो मध्या
  रीरिषतार्युगन्तोः॥
- यजमान— ॐ शिवगौरीविवाहे या या श्रीरामे नृपात्मजे॥ धनदस्य गृहे या श्रीरस्माकं सास्तु सद्मनि॥
- ब्राह्मण— ॐ अस्तु श्रीः। (तीन बार उच्चारण करें।)
  ॐ मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीय।
  पशूनार्थरूपमन्नस्य रसो यशः श्रीः श्रयतां मयि स्वाहा॥
- यजमान— प्रजापतिर्लोकपालो धाता ब्रह्मा च देवराट्। भगवाञ्छाश्वतो नित्यं नो वै रक्षतु सर्वतः॥
- ब्राह्मण— ॐ भगवान् प्रजापितः प्रीयताम्। (तीन बार उच्चारण करें।)
  - ॐ प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परि ता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नोऽअस्त्वयममुष्य पिता सावस्य पिता व्यय७स्याम पतयोरयीणाम्॥
- यजमान— आयुष्मते स्वस्तिमते यजमानाय दाशुषे। श्रिते दत्ताशिषः सन्तु ऋत्विग्भिर्वेदपारगैः॥

देवेन्द्रस्य यथा स्वस्ति यथा स्वस्ति गुरोगृहे। एकलिङ्गे यथा स्वस्ति तथा स्वस्ति सदा मम॥

ब्राह्मण— ॐ आयुष्मते स्वस्ति। (तीन बार उच्चारण करें।)
ॐ प्रति पन्थामपद्मिह स्वस्तिगामनेहसम्। येन विश्वाः
परि द्विषो वृणक्ति बिन्दते वसु॥ ॐ
पुण्याहवाचनसमृद्धिरस्तु॥

यजमान— अस्मिन् पुण्याहवाचने न्यूनातिरिक्तो यो विविधरूपविष्ठब्राह्मणानां वचनात् श्रीमहागणपतिप्रसादाच्चपरिपूर्णोऽस्तु।

दक्षिणा संकल्प-

कृतस्य पुण्याहवाचनकर्मणः समृद्ध्यर्थं पुण्याह-वाचकेभ्यो ब्राह्मणेभ्य इमां दक्षिणां विभज्य अहं दास्ये। ब्राह्मण— ॐ स्वस्ति।

## अभिषेक

पुण्याहवाचनोपरान्त कलश के जल से ब्राह्मण अभिषेक करे। अभिषेक के समय यजमान पत्नी बायीं तरफ बैठे।

ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो धाः। पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्मम्॥१॥ॐ पञ्च नद्यः सरस्वतीमिप यन्ति सस्रोतसः। सरस्वती तु पञ्चधा सो देशेऽभवत्सरित्॥२॥ ॐ वरुणस्योत्तम्भनमिस वरुणस्य स्कम्भसर्जनीस्थो वरुणस्य ऋतसदनमासीद॥३॥ ॐ पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः। पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहिमा॥४॥ ॐ देवस्य त्वा सिवतुः प्रसवेऽश्विनर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्। सरस्वत्यै वाचो यन्तुर्यन्त्रिये दधामि बृहस्पतेष्टवा

ૐ देवस्य साम्राज्येनाभि षिञ्चाम्यसौ॥५॥ प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्। सरस्वत्यै यन्तुर्यन्त्रेणाग्नेः साम्राज्येनाभिषिञ्चामि॥६॥ ॐ देवस्य त्वा सिवतुः प्रसर्वेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्। अश्विनोर्भेषज्येन तेजसे ब्रह्मवर्चसायाभिषिञ्चामि सरस्वत्यै भैषज्येन वीर्यायान्नाद्यायाभिषिञ्चा-मीन्द्रस्येन्द्रियेण बलाय श्रियै यशसेऽभि षिञ्चामि॥७॥ ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव। यद्भद्रं तन्न आसुव॥८॥ॐ धामच्छदग्निरिन्द्रो ब्रह्मा देवो बृहस्पतिः। सचेतसो विश्वे देवा यज्ञं प्रावन्तु नः शुभे॥ ९॥ ॐ त्वं यविष्ठ दाशुषो नृँ : पाहि शृणुधी गिरः। रक्षा तोकमुतत्मना॥१०॥ ॐ अन्नपतेऽन्नस्य नो देह्यनमीवस्य शुष्मिण:। प्र प्र दातारं तारिष ऊर्जं नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे॥ ११॥ ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षरंशान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वेष्रशान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि॥१२॥ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। शं नः कुरू प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः ॥ १३ ॥ सुशान्तिर्भवतु । सरितः सागराः शैलास्तीर्थानि जलदा नदाः। एते त्वामभिषिञ्चन्तु सर्वकामार्थसिद्धये॥ १४॥ शान्तिः पुष्टिस्तुष्टिश्चास्तु । अमृताभिषेकोऽस्तु ॥

दक्षिणादान—ॐ अद्य..... कृतैतत्पुण्याहवाचनकर्मणः साङ्गता सिद्ध्यर्थं तत्सम्पूर्णफलप्राप्त्यर्थं च पुण्याहवाचकेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो यथाशक्ति मनसोदिष्टां दक्षिणां विभज्य दातुमहमुत्सृजे।

> ॥ ॐ अभिषेक पूर्णतास्तु ॥ ॥ इति ॥

## मण्डपपूजनम्

**१. मध्यवेदीशानस्तम्भे ब्रह्माणं पूजयेत्**—ॐ ब्रह्म यज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद् द्विसीमतः सुरुचो व्वेन ऽ आवः। स वुध्न्या ऽउपमा ऽ अस्य व्विष्ठाः

सतश्च योनिमसतश्च व्विव÷ ॐ ऊद्ध्वंऽऊषणऽऊतये तिष्ठा देवो न सविता॥ ऊद्ध्वों व्वाजस्य सनिता यदिञ्जभिर्व्वाधिद्धिर्व्विह्वयामहे। ॐ आयंगो पृश्निरक्रमीदसदन्मांतरं पुरः॥ पितरं प्रयन्तस्व÷॥ ॐ यतो यतः समीहसे ततो नोऽअभयं कुरु॥ शंनः कुरु प्रजाभ्यो ऽभयन्नः पशुभ्यः॥

- २. आग्नेयस्तम्भे विष्णु पूजयेत्—ॐ इदं व्विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्॥ समूढमस्य पा ७ सुरे स्वाहा॥ २॥ ॐ उद्धर्व ऽऊषुण:०॥ ॐ आयङ्गौ०॥ ॐ यतो यत:०॥
- **३. नैऋत्यस्तम्भे शङ्करं पूजयेत्**—ॐ नमस्ते रुद्र मन्यवऽउतो तऽइषवे नमः बाहुभ्यामुत ते नमः ॐ ऊद्ध्वं ऽऊपुणः०॥ ॐ आयङ्गौः०॥ ॐ यतो यतः०॥
- ४. वायव्यकोणस्तम्भे इन्द्रं पूजयेत्—ॐ त्रातारिमन्द्रमिवतार-मिन्द्र७ हवे हवे सुहव७ शूरिमन्द्रम्॥ ह्वयामि शक्रं पुरूहूतिमन्द्र७ स्वस्ति नो मघवा धात्विन्द्र: ॐ ऊद्धर्व ऊषुण०॥ ॐ आयङ्गौ०॥ ॐ यतो यतः०॥
- ५. बाह्येशानकोणस्तम्भे सूर्यं पूजयेत्—ॐ आकृष्णेन रजसा व्वर्त्तमानो निवेशयत्रमृतं मर्त्यं च हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्॥ॐ उद्धर्व ऽऊपुण:०॥ॐ आयङ्गौ०॥ॐ यतो यत:०॥
- ६. ईशानपूर्वयोर्मध्ये गणेशं पूजयेत्—ॐ गणानां त्त्वा गणपति�ंहवामहे प्रियाणां त्त्वां प्रियपति�ंहवामहेनिधीनां त्त्वा निधिपति�ंहवामहे व्वसो मम। आहमजानि गर्ब्भधमात्वमजासि गर्ब्भधम्॥ॐ ऊद्धर्व ऊषुण:०॥ॐ आयङ्गौ०॥ॐ यतो यत:०॥
- ७. पूर्वाग्नयोर्मध्ये यमं पूजयेत्—ॐ यमाय त्त्वा मखाय त्त्वा सूर्य्यस्य त्त्वा तपसे॥ देवस्त्वा सिवता मद्भवानक्तु पृथिव्याः स७स्पृशस्पाहि॥ अर्च्चिरसि शोचिरसि तपोऽसि॥७॥ ॐ ऊद्धर्व ऽऊषुण०॥ ॐ अयङ्गौ०॥ ॐ यतो यतः०॥
- ८. आग्नेयकोणे नागराजं पूजयेत्—ॐ नमोऽस्तु सर्पेब्भ्यो ये के च पृथिवीमनु॥ ये ऽ अन्तरिक्षे ये दिवि तेब्भ्यः सर्पेभ्योनमः॥ ॐ उद्ध्वं ऽ ऊषुण०॥ ॐ आयङ्गौ०॥ ॐ यतो यतः०॥

- **९. आग्नेयदक्षिणयोर्मध्ये स्कन्दं पूजयेत्**—ॐ यदक्कन्दः प्रथमं जायमान ऽ उद्यन्त्स मुद्रादुत वा पुरीषात्। श्येनस्य पक्षा हरिणस्य बाहु ऽउपस्तुत्यं महि जातं तेऽअर्व्वन्॥६॥ ॐ ऊद्धर्व ऽ ऊषुणः०॥ ॐ आयङ्गौः०॥ ॐ यतो यतः०॥
- १०. दक्षिणनैऋत्यकोणे वायु पूजयेत्—ॐ व्वायो ये ते सहस्त्रिणो रथासस्तेभिरा गिह । नियुत्वान्त्सोमपीतये॥ ॐ उद्ध्वं ऽ ऊषुण०॥ ॐ आयङ्गौ:०॥ ॐ यतो यतः०॥
- **११. नैर्ऋत्ययोर्मध्ये सोमं पूजयेत्**—ॐ आप्यायस्व समेतु ते व्विश्वत÷ सोम वृष्यम्। भवा व्वाजस्य सङ्गथे॥ॐ उद्धर्व ऽऊषुण०॥ ॐ आयङ्गौ०॥ ॐ यतो यतः०॥
- **१२. नैऋत्यपश्चिमयोर्मध्ये वरूणं पूजयेत्**—ॐ इमं मे व्वरुण श्रिश्ची हवमद्या च मृडय। त्वामवस्युराचके॥ ॐ ऊर्ध्व ऽ ऊषुण०॥ ॐ आयङ्गौ:०॥ ॐ यतो यतः०॥
- १३. पश्चिमवायव्यान्तरालेऽष्टवसून् पूजयेत्—ॐ व्वसुब्ध्यस्त्वा रूद्रेब्ध्यस्त्वा ऽऽदित्येब्ध्यस्त्वा सञ्जानाथां द्यावापृथिवी मित्रावरुणौ त्त्वा वृष्ट्या वताम्। व्यन्तु व्वयोक्तर्भरहाणा मरुतां पृषतीर्गच्छ व्वशा पृश्निर्भूत्वा दिवं गच्छ ततो नो व्वष्टिमावह। चक्षुष्पा ऽ अग्नेऽसि चक्षुम्में पाहि। ॐ उद्धर्व ऽ ऊषुण०॥ ॐ आयङ्गौ०॥ ॐ यतो यतः०॥
- १४. वायव्ये धनदं पूजयेत्—ॐ सोमो धेनु॰ सोमोऽअर्व्वन्तमाशु॰ सोमो व्वीरं कर्म्मण्य ददाति। सादन्यं व्विदत्थ्य॰ सभेयं पितृश्श्रवणंय्यो ददाशदस्मौ॥ॐ ऊद्धर्व ऽ ऊषुण०॥ॐ आयङ्गौ:०॥ॐ यतो यत:०॥
- १५. उत्तरवायव्योरन्तराले गुरूं पूजयेत्—ॐ बृहस्पतये ऽ अति यदर्य्यो ऽ अर्हाद् द्यृमद्विभाति क्क्रतुमज्जनेषु। यद्दीदयच्छवस ऋतप्रजात तदस्मासु द्रविणंधेहि चित्रम्॥ॐ ऊद्धर्व ऽऊषुण०॥ॐ यतो यतः०॥
- **१६. उत्तरेशानयोर्मध्ये विश्वकर्माणम् पूजयेत्**—ॐ व्विश्वकर्म्मन् हविषा व्वर्द्धनेन त्रातारमिन्द्रमकृष्णोरवद्ध्यम्॥ तस्मौ व्विशः

समनमन्त पूर्व्वीरय-मुग्ग्रो व्विहव्यो यथासत्॥ ॐ ऊद्भ्वं ऽ ऊषुण:०॥ ॐ आयङ्गौ:०॥ ॐ यतो यत:०॥

#### 000

# सतोरणद्वारपालदिक्पालपूजनम्

सतोरणद्वारपालपूजनम्—( पूर्व ऋग्वेदज्ञस्य ) ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् ॥ होतारं रत्नधातमम् ॥ १ ॥ ( याम्ये यजुवेदज्ञस्य ) ॐ इषे त्वोर्ज्ञे त्वा व्वायस्थ देवो व÷सिवता प्रार्ण्यतु श्रेष्ठ्ठतमाय कर्म्मण ऽ आप्यायद्ध्वमघ्न्या ऽइन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा ऽ अयक्ष्मा मा वस्तेन ईशत माघश्रभ्सो द्ध्रुवा ऽ अस्मिन्गोपतौ स्यात बह्वीर्य्यजमानस्य पशूत्रपाहि ॥ २ ॥ ( पिश्चमे सामवेदज्ञस्य ) ॐ अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये ॥ निहोता सित्स बिहिषि ॥ ३ ॥ ( उत्तरे अथवंवेदज्ञस्य ) ॐ शत्रो देवीरिभष्टय ऽ आपो भवन्तु पीतये ॥ शय्योरिभस्रवन्तु नः ॥ ४ ॥

दिक्पालपूजनम् — ॐ त्रातारिमन्द्रमिवतारिमन्द्र छ हवे हवे सुहव छ शूरिमन्द्रं ह्वयामि शक्रं पुरुहूतिमन्द्रछस्वस्ति नो मघवा धात्विन्द्रः॥१॥ ॐ त्वन्नोऽअग्ने तव देवपायुभिम्मघोनो रक्ष तन्वश्च बन्ध। त्राता तोकस्य तनये गवामस्य निमेषछरक्षमाणस्तवळ्वते॥२॥ ॐ यमाय त्वाङ्गिरस्वते पितृमते स्वाहा धर्म्माय स्वाहा धर्म्मेः पित्रे॥३॥ ॐ असुन्त्वन्तमयजमानिमच्छस्तेन-स्येत्यामिविहितस्करस्य अन्यमस्मिदच्छसातऽइत्यानमो देवि निर्ऋते तुभ्य-मस्तु॥४॥ ॐ तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हिविधिः अहेळमानो वरुणेह बोद्ध्युरुछसमानऽआयुः प्रमोषीः॥५॥ॐ आ नो नियुद्धिः शितनीभिरध्वरः सहिन्नणीभिरुपयाहि यज्ञम्। वायोऽअस्मिन्त्सवने मादयस्व यूयम्पात स्वस्तिभिः सदा नः॥६॥ ॐ वयछं ॐ सोम व्रते तव मनस्तनूषु बिभ्रतः प्रजावन्तः सचेमिह॥७॥ ॐ तमीशानञ्जगतस्तस्थुषस्पतिं धियञ्जिन्व-मवसे हूमहे वयं। पूषा नो यथा वेदसामसद्वृधे रिक्षता पायुरदब्धः स्वस्तये॥८॥ ॐ अस्मे रुद्रा मेहना पर्वतासो वृत्रहत्ये भरहूतौ सजोषाः यश छ सते स्तुवते धायि वज्रऽइन्द्र ज्येष्ठाऽअस्माँऽअवन्तु देवाः॥९॥ ॐ स्योना पृथिवि नो भवानृक्षरानिवेशनी यच्छा नः सर्मसप्रथाः॥१०॥

## विष्णु-प्रकरणम्

ॐ सशंख चक्रं सिकरीट कुण्डलं सपीतवस्त्रं सरशीरुहेक्षणम्। सहार वक्षस्थल कौस्तुभिश्रयं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्।।



अङ्गपूजनम् —ॐ दामोदराय नमः पादौ पूजयामि। ॐ माधवाय नमः जानुनीः पूजयामि। ॐ पद्मनाभाय नमः नाभिं पूजयामि। ॐ विश्वमूर्तये नमः उदरं पूजयामि। ॐ ज्ञानगम्याय नमः हृदयं पूजयामि। ॐ श्रीकण्ठाय नमः कण्ठं पूजयामि। ॐ सहस्रभानवे नमः बाहूं पूजयामि। ॐ योगिने नमः नेत्रं पूजयामि। ॐ उरगाय नमः ललाटं पूजयामि। ॐ नाकसुरेश्वराय नमः नासिकां पूजयामि। ॐ श्रवणेशाय नमः श्रोत्रे पूजयामि। ॐ सर्वकर्मप्रदाय नमः शिखां पूजयामि। ॐ सहस्रशीर्ष्णे नमः शिरः पूजयामि। ॐ सर्वस्वरूपिणे नमः सर्वाङ्ग पूजयामि।

## श्री विष्णुसहस्त्रनामावलिः

ॐ गणेशाय नमः। अस्य श्री विष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्र मंत्रस्य। भगवान वेदव्यास ऋषिः। श्री विष्णुः परमात्मा देवता। अनुष्टुप छंदः। अमृतांशूद्भवो भानुरिति बीजम्। देवकीनंदनः स्रष्टेति शक्तिः। त्रिसामासामगः सामेति हृदयम्। शंखभृत्रंदकी चक्रीति कीलकम्। रथांगपाणिरक्षोभ्य इति कवचम्। उद्भवः क्षोभणो देव इति परमो मंत्रः। धर्मादि चतुर्विध-पुरुषार्थसिद्धिद्वारा श्रीमहाविष्णु-प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः।

२५. सर्वाय नमः

अथ ध्यानम् — शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम्॥ लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं। वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्॥

| पाद विञ्जु नवनपहर स        | वलाककतावन् ॥         |                         |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| १. ॐ विश्वस्मै नम:         | २६. शर्वाय नमः       | ५१. मनवे नमः            |
| २. विष्णवे नमः             | २७. शिवाय नमः        | ५२. त्वष्ट्रे नमः       |
| ३. वषट्काराय नमः           | २८. स्थाणवे नम:      | ५३. स्थविष्ठाय नमः      |
| ४. भूतभव्यभवत्प्रभवे नमः   | २९. भूतादये नम:      | ५४. स्थविरायध्रुवाय नम: |
| ५. भूतकृते नमः             | ३०. निधये अव्याय नमः | ५५. अग्राह्याय नम:      |
| ६. भूतभृते नमः             | ३१. सम्भवाय नमः      | ५६. शाश्वताय नमः        |
| ७. भावाय नम:।              | ३२. भावनाय नमः       | ५७. कृष्णाय नमः         |
| ८. भूतात्मने नमः           | ३३. भर्त्रे नमः      | ५८. लोहिताक्षाय नमः     |
| ९. भूतभावनाय नमः           | ३४. प्रभवाय नमः      | ५९. प्रतर्दनाय नमः      |
| १०. पूतात्मने नमः          | ३५. प्रभवे नमः       | ६०. प्रभूताय नमः        |
| ११. परमात्मने नमः          | ३६. ईश्वराय नमः      | ६१. त्रिककुब्धाम्ने नमः |
| १२. मुक्तानां परमागतये नमः | ३७. स्वयम्भुवे नमः   | ६२. पवित्राय नम:        |
| १३. अव्ययाय नमः            | ३८. शम्भवे नमः       | ६३. मंगलाय परस्मै नमः   |
| १४. पुरुषाय नमः            | ३९. आदित्याय नमः     | ६४. ईशानाय नमः          |
| १५. साक्षिणेनमः            | ४०. पुष्कराक्षाय नमः | ६५. प्राणदाय नमः        |
| १६. क्षेत्रज्ञाय नमः       | ४१. महास्वनाय नमः    | ६६. प्राणाय नमः         |
| १७. अक्षराय नम:            | ४२. अनादिनिधनाय नम:  | ६७. ज्येष्ठाय नमः       |
| १८. योगाय नमः              | ४३. धात्रे नम:       | ६८. श्रेष्ठाय नमः       |
| १९. योगविदां नेत्रे नमः    | ४४. विधात्रे नमः     | ६९. प्रजापतये नमः       |
| २०. प्रधानपुरुषेश्वराय नमः | ४५. धातुरुत्तमाय नमः | ७०. हिरण्यगर्भाय नमः    |
| २१. नारसिंहवपुषे नम:       | ४६. अप्रमेयाय नमः    | ७१. भूगर्भाय नमः        |
| २२. श्रीमते नमः            | ४७. हषीकेशाय नमः     | ७२. माधवाय नमः          |
| २३. केशवाय नमः             | ४८. पद्मनाभाय नमः    | ७३. मधुसूदनाय नमः       |
| २४. पुरुषोत्तमाय नमः       | ४९. अमरप्रभवे नमः    | ७४. ईश्वराय नमः         |

५०. विश्वकर्मणे नमः

७५. विक्रमिणे नमः

| ७६. धन्विने नमः             | १०४         |
|-----------------------------|-------------|
| ७७. मेधाविने नमः            | , 600       |
| ७८. विक्रमाय नमः            | १०६         |
| ७९. क्रमाय नमः              | १०७         |
| ८०. अनुत्तमाय नमः           | १०८         |
| ८१. दुराधर्षाय नमः          | १०९         |
| ८२. कृतज्ञाय नमः            | ११०         |
| ८३. कृतये नमः               | ११          |
| ८४. आत्मवते नमः             | ११          |
| ८५. सुरेशाय नमः             | ११          |
| ८६. शरणाय नमः               | ११          |
| ८७. शर्मणे नमः              | ११          |
| ८८. विश्वरेतसे नमः          | ११          |
| ८९. प्रजाभवाय नमः           | ११          |
| ९०. अह्ने नमः               | ११          |
| ९१. संवत्सराय नमः           | ११          |
| ९२. व्यालाय नमः             | १२          |
| ९३. प्रत्ययाय नमः           | १२          |
| ९४. सर्वदर्शनाय नमः         | १२          |
| ९५. अजाय नमः                | १२          |
| ९६. सर्वेश्वराय नमः         | १२          |
| ९७. सिद्धाय नमः             | १२          |
| ९८. सिद्धये नमः             | १६          |
| ९९. सर्वादये नमः            | १३          |
| १००. अच्युताय नमः           | १ः          |
| १०१. वृषाकपये नमः           | <b>ا</b> و: |
| १०२. अमेयात्मने नमः         | १ः          |
| १०३. सर्वयोगविनिः सृताय नमः | १           |
|                             |             |
|                             |             |

| क विज्युसहस्य ॥ व       |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| ०४. वसवे नमः            | १३२. कवये नमः           |
| ०५. वसुमनसे नमः         | १३३. लोकाध्यक्षाय नमः   |
| ०६. सत्याय नमः          | १३४. सुराध्यक्षाय नमः   |
| ,०७. समात्मने नमः       | १३५. धर्माध्यक्षाय नमः  |
| .oc. संमिताय नमः        | १३६. कृताकृताय नमः      |
| ९०९. समाय नमः           | १३७. चतुरात्मने नमः     |
| ११०. अमोघाय नमः         | १३८. चतुर्व्यूहाय नमः   |
| १११. पुण्डरीकाक्षाय नमः | १३९. चतुर्दुष्ट्राय नमः |
| ११२. वृषकर्मणे नमः      | १४०. चतुर्भुजाय नमः     |
| ११३. वृषाकृतये नमः      | १४१. भ्राजिष्वणे नमः    |
| ११४. रुद्राय नमः        | १४२. भोजनाय नमः         |
| ११५. बहुशिरसे नमः       | १४३. भोक्त्रे नमः       |
| ११६. बभ्रवे नमः         | १४४. सहिष्णवे नमः       |
| ११७. विश्वयोनये नमः     | १४५. जगदादिजाय नमः      |
| ११८. शुचिश्रवसे नमः     | १४६. अनघाय नमः          |
| ११९. अमृताय नमः         | १४७. विजयाय नमः         |
| १२०. शाश्वतस्थावणे नमः  | १४८. विश्वयोनये नमः     |
| १२१. वरारोहाय नमः       | १५०, पुनर्वसवे नमः      |
| १२२. महातपसे नमः        | १५१. उपेन्द्राय नमः     |
| १२३. सर्वगाय नमः        | १५२. वामनाय नमः         |
| १२४. सर्वविद्धानवे नमः  | १५३. प्रांशवे नमः       |
| १२५. विष्वक्सेनाय नमः   | १५४. अमोघाय नमः         |
| १२६. जनार्दनाय नमः      | १५५. शुचये नमः          |
| १२७. वेदाय नमः          | १५६. ऊर्जिताय नमः       |
| १२८. वेदविदे नमः        | १५७. अतीन्द्राय नमः     |
| १२९. अव्यङ्गाय नमः      | १५८. सङ्ग्रहाय नमः      |
| १३०. वेदाङ्गाय नमः      | १५९. सर्गाय नमः         |
| १३१. जेत्रे नमः         | १६०. धृतात्मने नमः      |
|                         | *                       |

### 👁 पाण्डित्य पूजा प्रकाशः 💠

| १६१. नियमाय नमः          | १८९. मरीचये नमः        | २१७. वाचस्पतये         |
|--------------------------|------------------------|------------------------|
| १६२. यमाय नम:            | १९०. दमनाय नमः         | उदारिधये नम:           |
| १६३. वेद्याय नम:         | १९१. हंसाय नमः         | २१८. अग्रण्ये नम:      |
| १६४. वैद्याय नमः         | १९२. सुपर्णाय नमः      | २१९. ग्रामण्ये नमः     |
| १६५. सदायोगिने नम:       | १९३. भुजगोत्तमाय नमः   | २२०. श्रीमते नमः       |
| १६६. वीरघ्ने नम:         | १९४. हिरण्यनाभाय नमः   | २२१. न्यायाय नमः       |
| १६७. माधवाय नमः          | १९५. सुतपसे नमः        | २२२. नेत्रे नमः        |
| १६८. मधवे नम:            | १९६. पद्मनाभाय नम:     | २२३. समीरणाय नम:       |
| १६९. अतीन्द्रियाय नम:    | १९७. प्रजापतये नमः     | २२४. सहस्रमूर्ध्ने नमः |
| १७०. महामायाय नम:        | १९८. अमृत्यवे नमः      | २२५. विश्वात्मने नमः   |
| १७१. महोत्साहाय नम:      | १९९. सर्वदृशे नम:      | २२६. सहस्राक्षाय नम    |
| १७२. महाबलाय नमः         | २००. सिंहाय नमः        | २२७. सहस्रपदे नमः      |
| १७३. महाबुद्धये नम:      | २०१. संधात्रे नमः      | २२८. आवर्त्तनाय नमः    |
| १७४. महावीर्याय नमः      | २०२. सन्धिमते नमः      | २२९. निवृत्तात्मने नम  |
| १७५. महाशक्तये नमः       | २०३. स्थिराय नमः       | २३०. संवृताय नमः       |
| १७६. महाद्युतये नमः      | २०४. अजाय नमः          | २३१. सम्प्रमर्दनाय न   |
| १७७. अनिर्देश्यवपुषे नम: | २०५. दुर्मर्षणाय नमः   | २३२. अह:संवर्तकाय      |
| १७८. श्रीमते नमः         | २०६. शास्त्रे नमः      | २३३. वह्नये नम:        |
| १७९. अमेयात्मने नम:      | २०७. विश्रुतात्मने नमः | २३४. अनिलाय नमः        |
| १८०. महाद्रिधृगे नम:     | २०८. सुरारिघ्ने नम:    | २३५. धरणीधराय नम       |
| १८१. महेष्वासाय नम:      | २०९. गुरवे नमः         | २३६. सुप्रसादाय नमः    |
| १८२. महीभर्त्रे नम:      | २१०. गुरुतमाय नमः      | २३७. प्रसन्नात्मने नम: |
| १८३. श्रीनिवासाय नमः     | २११. धाम्ने नमः        | २३८. विश्वेधृगे नमः    |
| १८४. सताङ्गतये नमः       | २१२. सत्याय नमः        | २३९. विश्वभुजे नमः     |
| १८५. अनिरुद्धाय नमः      | २१३. सत्यपराक्रमाय नमः | २४०. विभवे नमः         |
| १८६. सुरानन्दाय नम:      | २१४. निमिषाय नमः       | २४१. सत्कर्त्रे नमः    |
| १८७. गोविन्दाय नम:       | २१५. अनिमिषाय नमः      | २४२. सत्कृताय नमः      |
| १८८. गोविदाम्पतये नमः    | २१६. स्रग्विणे नम:     | २४३. साधवे नमः         |
|                          |                        |                        |

२१७. वाचस्पतये उदारधिये नम: २१८. अग्रण्ये नमः २१९. ग्रामण्ये नमः २२०. श्रीमते नमः २२१. न्यायाय नमः २२२. नेत्रे नम: २२३. समीरणाय नम: २२४. सहस्रमूर्ध्ने नमः २२५. विश्वात्मने नमः २२६. सहस्राक्षाय नम: २२७. सहस्रपदे नमः २२८. आवर्त्तनाय नमः २२९. निवृत्तात्मने नमः २३०. संवृताय नम: २३१. सम्प्रमर्दनाय नमः २३२. अहःसंवर्तकाय नमः २३३. वह्नये नम: २३४. अनिलाय नमः २३५. धरणीधराय नम: २३६. सुप्रसादाय नमः २३७. प्रसन्नात्मने नम: २३८. विश्वेधृगे नम: २३९. विश्वभुजे नमः २४०. विभवे नमः २४१. सत्कर्त्रे नमः

|                         | 3.00                    |
|-------------------------|-------------------------|
| २४४. जह्नवे नमः         | २७२. बृहद्रूपाय नमः     |
| २४५. नारायणाय नमः       | २७३. शिपिविष्टाय नमः    |
| २४६. नराय नमः           | २७४. प्रकाशनाय नमः      |
| २४७. असंख्येयाय नमः     | २७५. ओजस्तेजोतिद्युधराय |
| २४८. अप्रेमयात्मने नमः  | २७६. प्रकाशात्मने नमः   |
| २४९. विशिष्टाय नमः      | २७७. प्रतापनाय नमः      |
| २५०. शिष्टकृते नमः      | २७८. ऋद्धाय नमः         |
| २५१. शुचये नमः          | २७९. स्पष्टाक्षराय नमः  |
| २५२. सिद्धार्थाय नमः    | २८०. मन्त्राय नमः       |
| २५३. सिद्धसङ्कल्पाय नमः | २८१. चन्द्रांशवे नमः    |
| २५४. सिद्धिदाय नमः      | २८२. भास्करद्युतये नमः  |
| २५५. सिद्धिसाधनाय नमः   | २८३. अमृतांशूद्धवाय नमः |
| २५६. वृषाहिणे नमः       | २८४. भानवे नमः          |
| २५७. वृषभाय नमः         | २८५. शशिबिन्दवे नमः     |
| २५८. विष्णवे नमः        | २८६. सुरेश्वराय नमः     |
| २५९. वृषपर्वणे नमः      | २८७. औषधाय नमः          |
| २६०. वृषोदराय नमः       | २८८. जगतः सेतवे नमः     |
| २६१. वर्द्धनाय नमः      | २८९. सत्यधर्मपराक्रमाय० |
| २६२. वर्द्धमानाय नमः    | २९०. भूतभव्यभवन्नाथाय०  |
| २६३. विविक्ताय नमः      | २९१. पवनाय नमः          |
| २६४. श्रुतिसागराय नमः   | २९२. पावनाय नमः         |
| २६५. सुभुजाय नमः        | २९३. अनलाय नमः          |
| २६६. दुर्धराय नम:       | २९४. कामघ्ने नमः        |
| २६७. वाग्मिने नमः       | २९५. कामकृते नमः        |
| २६८. महेन्द्राय नमः     | २९६. कान्ताय नमः        |
| २६९. वसुदाय नमः         | २९७. कामाय नमः          |
| २७०. वसवे नमः           | २९८. कामप्रदाय नमः      |
| २७१. नैकरूपाय नमः       | २९९. प्रभवे नमः         |
|                         |                         |

३००. युगादिकृते नमः ३०१. युगावर्ताय नमः ३०२. नैकमायाय नमः ३०३. महाशनाय नमः ३०४. अदृश्याय नमः ३०५. अव्यक्तरूपाय नमः ३०६. सहस्रजिते नमः ३०७. अनन्तजिते नमः ३०८, इष्टाय नमः ३०९. विशिष्टाय नमः ३१०. शिष्टेष्टाय नमः ३११. शिखण्डिने नमः ३१२. नहुषाय नमः ३१३. वृषाय नमः ३१४. क्रोधघ्ने नमः ३१५. क्रोधकृत्कर्त्रे नमः ३१६. विश्वबाहवे नमः ३१७. महीधराय नमः ३१८. अच्युताय नमः ३१९. प्रथिताय नमः ३२०. प्राणाय नमः ३२१. प्राणदाय नमः ३२२. वासवानुजाय नमः ३२३. अपांनिधये नमः ३२४. अधिष्ठानाय नमः ३२५. अप्रमत्ताय नमः ३२६. प्रतिष्ठिताय नमः

३२७. स्कन्दाय नमः

## 🔷 पाण्डित्य पूजा प्रकाशः 💠

| ३२८. स्कन्दधराय नमः     | ३५६. शरभाय नमः          |
|-------------------------|-------------------------|
| ३२९. धुर्याय नमः        | ३५७. भीमाय नम:          |
| ३३०. वरदाय नमः          | ३५८. समयज्ञाय नम:       |
| ३३१. वायुवाहनाय नम:     | ३५९. हरिर्हरये नमः      |
| ३३२. वासुदेवाय नमः      | ३६०.सर्वलक्षणलक्षण्याय० |
| ३३३. बृहद्भावने नमः     | ३६१. लक्ष्मीवते नमः     |
| ३३४. आदिदेवाय नम        | ३६२. समितिञ्जयाय नमः    |
| ३३५. पुरन्दराय नमः      | ३६३. विक्षराय नम:       |
| ३३६. अशोकाय नमः         | ३६४. रोहिताय नमः        |
| ३३७. तारणाय नम:         | ३६५. मार्ग हेतवे नम:    |
| ३३८. ताराय नम:          | ३६६. दामोदराय नम:       |
| ३३९. शूराय नमः          | ३६७. सहाय नम:           |
| ३४०. शौरये नमः          | ३६८. महीधराय नमः        |
| ३४१. जनेश्वराय नमः      | ३६९. महाभागाय नमः       |
| ३४२. अनुकूलाय नमः       | ३७०. वेगवते नमः         |
| ३४३. शतावर्ताय नमः      | ३७१. अमिताशनाय नम:      |
| ३४४. पद्मिने नम:        | ३७२. उद्भवाय नमः        |
| ३४५. पद्मनिभेक्षणाय नमः | ३७३. क्षोभणाय नम:       |
| ३४६. पद्मनाभाय नमः      | ३७४. देवाय नमः          |
| ३४७. अरविन्दाक्षाय नम:  | ३७५. श्रीगर्भाय नमः     |
| ३४८. पद्मगर्भाय नमः     | ३७६. परमेश्वराय नम:     |
| ३४९. शरीरभृते नम:       | ३७७. करणाय नमः          |
| ३५०. महर्द्धये नमः      | ३७८. कारणाय नम:         |
| ३५१. ऋद्धाय नम:         | ३७९. कर्जे नमः          |
| ३५२. वृद्धात्मने नम:    | ३८०. विकर्त्रे नम:      |
| ३५३. महाक्षाय नमः       | ३८१. गहनाय नमः          |
| ३५४. गरुडध्वजाय नम:     | ३८२. गुहाय नमः          |
| ३५५. अतुलाय नमः         | ३८३. व्यवसायाय नमः      |
|                         |                         |

३८४. व्यवस्थानाय नमः ३८५. संस्थानाय नम: ३८६. स्थानदाय नम: ३८७. ध्रुवाय नम: ३८८. परर्द्धये नमः ३८९. परमाय नमः ३९०. स्पष्टाय नमः ३९१. तुष्टाय नम: ३९२. पुष्टाय नमः ३९३. शुभेक्षणाय नमः ३९४. रामाय नमः ३९५. विरामाय नमः ३९६. विरजाय नम: ३९७. मार्गाय नम: ३९८. नेयाय नमः ३९९. नयाय नम: ४००. अनयाय नम: ४०१. वीराय नम: ४०२. शक्तिमतां नमः ४०३. धर्माय नम: ४०४. धर्मविदुत्तमाय नमः ४०५. वैकुण्ठाय नमः ४०६. पुरुषाय नमः ४०७. प्राणाय नम: ४०८. प्राणदाय नमः ४०९. प्रणवाय नमः ४१०. पृथवे नमः ४११. हिरण्यगर्भाय नमः

#### • विष्णुसहस्त्रनाम •

| ४१२. शत्रुघ्नाय नमः    | ४४०. नक्षत्रनेमये नमः  |
|------------------------|------------------------|
| ४१३. व्यासाय नमः       | ४४१. नक्षत्रिणे नमः    |
| ४१४. वायवे नमः         | ४४२. क्षमाय नमः        |
| ४१५. अधोक्षजाय नमः     | ४४३. क्षामाय नमः       |
| ४१६. ऋतवे नमः          | ४४४. समीहनाय नमः       |
| ४१७. सुदर्शनाय नमः     | ४४५. यज्ञाय नमः        |
| ४१८. कालाय नमः         | ४४६. ईज्याय नमः        |
| ४१९. परमेष्ठिने नमः    | ४४७. महेज्याय नमः      |
| ४२०. परिग्रहाय नमः     | ४४८. क्रतवे नमः        |
| ४२१. उग्राय नमः        | ४४९, सत्राय नमः        |
| ४२२. संवत्सराय नमः     | ४५०. सताङ्गतये नमः     |
| ४२३. दक्षाय नमः        | ४५१. सर्वदर्शिने नमः   |
| ४२४. विश्रामाय नमः     | ४५२. विमुक्ताये नमः    |
| ४२५. विश्वदक्षिणाय नमः | ४५३. सर्वज्ञाय नमः     |
| ४२६. विस्तारायनमः      | ४५४. ज्ञानमुत्तमाय नमः |
| ४२७. स्थावरस्थाणवे नमः | ४५५. सुव्रताय नमः      |
| ४२८. प्रमाणाय नमः      | ४५६. सुमुखाय नमः       |
| ४२९. बीजायाव्ययाय नमः  | ४५७. सूक्ष्माय नमः     |
| ४३०. अर्थाय नमः        | ४५८. सुघोषाय नमः       |
| ४३१. अनर्थाय नमः       | ४५९. सुखदाय नमः        |
| ४३२. महाकोशाय नमः      | ४६०. सुहृदे नम:        |
| ४३३. महाभोगाय नमः      | ४६१. मनोहराय नमः       |
| ४३४. महाधनाय नमः       | ४६२. जितक्रोधाय नमः    |
| ४३५. अनिर्विण्णाय नमः  | ४६३. वीरबाहवे नमः      |
| ४३६. स्थविष्ठाय नमः    | ४६४. विदारणाय नमः      |
| ४३७, अभुवे नमः         | ४६५. स्वापनाय नमः      |
| ४३८. धर्मयूपाय नमः     | ४६६. स्ववशाय नमः       |
| ४३९. महामखाय नमः       | ४६७. व्यापिने नमः      |
|                        |                        |

४६८. नैकात्मने नमः ४६९. नैककर्मकृते नमः ४७०. वत्सराय नमः ४७१. वत्सलाय नमः ४७२. वित्सने नमः ४७३. रत्नगर्भाय नमः ४७४. धनेश्वराय नमः ४७५. धर्मगुपे नमः ४७६. धर्मकृते नमः ४७७. धर्मिणेनमः ४७८. सते नमः ४७९. असते नमः ४८०. क्षराय नमः ४८१. अक्षराय नमः ४८२. अविज्ञात्रे नमः ४८३. सहस्रांशवे नमः ४८४. विधात्रे नमः ४८५. कृतलक्षणाय नमः ४८६. गभस्तिनेमये नमः ४८७. सत्त्वस्थाय नमः ४८८. सिंहाय नम: ४८९. भूतमहेश्वराय नमः ४९०. आदिदेवाय नमः ४९१. महादेवाय नमः ४९२. देवेशाय नमः ४९३. देवभृद्गुरवे नमः ४९४. उत्तराय नमः

४९५. गोपतये नमः

#### 💠 पाण्डित्य पूजा प्रकाशः 💠

| -                        |    |
|--------------------------|----|
| ४९६. गोप्त्रे नम:        | 47 |
| ४९७. ज्ञानगम्याय नमः     | ५२ |
| ४९८. पुरातनाय नमः        | ५२ |
| ४९९. शरीरभूतभृते नमः     | 42 |
| ५००. भोक्त्रे नमः        | ५२ |
| ५०१. कपींन्द्राय नमः     | ५२ |
| ५०२. भूरिदक्षिणाय नम:    | ५३ |
| ५०३. सोमपाय नम:          | ५३ |
| ५०४. अमृतपाय नमः         | ५३ |
| ५०५. सोमाय नमः           | ५३ |
| ५०६. पुरूजिते नमः        | ५३ |
| ५०७. पुरुसोत्तमाय नमः    | ५३ |
| ५०८. विनयाय नमः          | ५३ |
| ५०९. जयाय नमः            | ५३ |
| ५१०. सत्यसंधाय नमः       | ५३ |
| ५११. दाशार्हाय नम:       | ५३ |
| ५१२. सात्वतां पतये नमः   | 48 |
| ५१३. जीवाय नमः           | 48 |
| ५१४. विनयितासाक्षिणे नम: | ५४ |
| ५१५. मुकुन्दाय नमः       | 48 |
| ५१६. अमितविक्रमाय नमः    | 48 |
| ५१७. अम्भोनिधये नम:      | ५४ |
| ५१८. अनन्तात्मने नमः     | ५४ |
| ५१९. महोदधिशयाय नमः      | ५४ |
| ५२०. अन्तकाय नमः         | 48 |
| ५२१. अजाय नमः            | ५४ |
| ५२२. महार्हाय नमः        | ५५ |
|                          |    |

५२३. स्वाभाव्याय नम:

| गाण्डाच पूजा प्रकाशः छ  |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| २४. जितामित्राय नमः     | ५५२. सङ्कर्षणाय नम:       |
| .२५. प्रमोदनाय नमः      | ५५३. अच्युताय नम:         |
| .२६. आनन्दाय नमः        | ५५४. वरुणाय नमः           |
| .२७. नन्दनाय नमः        | ५५५. वारुणाय नमः          |
| २८. नन्दाय नमः          | ५५६. वृक्षाय नमः          |
| २९. सत्यधर्मिणे नमः     | ५५७. पुष्कराक्षाय नमः     |
| ३० त्रिविक्रमाय नमः     | ५५८. महामनसे नमः          |
| ३१. महर्षिकपिलाचार्याय० | ५५९. भगवते नमः            |
| ३२. कृतज्ञाय नमः        | ५६०. भगघ्ने नमः           |
| ३३. मेदिनीपतये नम:      | ५६१. आनंदिने नम:          |
| ३४. त्रिपदाय नमः        | ५६२. वनमालिने नमः         |
| ३५. त्रिदशाध्यक्षाय नम: | ५६३. हलायुधाय नमः         |
| ३६. महाशृङ्गाय नम:      | ५६४. आदित्याय नम:         |
| ३७. कृतान्तकृते नमः     | ५६५. ज्योतिरादित्याय नमः  |
| ३८. महावराहाय नम:       | ५६६. सहिष्णवे नम:         |
| ३९. गोविन्दाय नम:       | ५६७. गतिसत्तमाय नमः       |
| ४०. सुषेणाय नम:         | ५६८. सुधन्वने नमः         |
| ४१. कनकाङ्गदिने नमः     | ५६९. खण्डपरशवे नमः        |
| ४२. गुह्याय नमः         | ५७०. दारुणाय नम:          |
| ४३. गभीराय नम:          | ५७१. द्रविणप्रदाय नमः     |
| ४४. गहनाय नमः           | ५७२. दिवस्पृशे नमः        |
| ४५. गुप्ताय नमः         | ५७३. सर्वद्दग्व्यासाय नमः |
| ४६. चक्रगदाधराय नमः     | ५७४. वाचस्पतितये नमः      |
| ४७. वेधसे नमः           | ५७५. अयोनिजायं नम:        |
| ४८. स्वाङ्गाय नम:       | ५७६. त्रिसाम्ने नम:       |
| ४९. अजिताय नमः          | ५७७. सामगाय नम:           |
| ५०. कृष्णाय नमः         | ५७८. सामाय नम:            |
| ५१. इढाय नमः            | ५७९. निर्वाणाय नमः        |

### • विष्णुसहस्रनाम •

| ५८०. भेषजाय नमः         | ६०७. श्रीनिवासाय नमः       |
|-------------------------|----------------------------|
| ५८१. भिषजे नमः          | ६०८. श्रीनिधये नमः         |
| ५८२. संन्यासकृते नमः    | ६०९. श्रीविभावनाय नमः      |
| ५८३. शमाय नमः           | ६१०. श्रीधराय नमः          |
| ५८४. शांताय नमः         | ६११. श्रीकराय नमः          |
| ५८५. निष्ठाशांतिः       | ६१२. श्रेयसे नमः           |
| परायणाय नमः             | ६१३. श्रीमते नमः           |
| ५८६. शुभांगाय नमः       | ६१४. लोकत्रयाश्रयाय नमः    |
| ५८७. शान्तिदाय नमः      | ६१५. स्वक्षाय नमः          |
| ५८८. स्रष्ट्रे नमः      | ६१६. स्वंगाय नमः           |
| ५८९. कुमुदाय नमः        | ६१७. शतानंदाय नमः          |
| ५९०. कुवलेशयाय नमः      | ६१८. नंदिने नमः            |
| ५९१. गोहिताय नमः        | ६१९. ज्योतिर्गणेश्वराय नमः |
| ५९२. गोपतये नमः         | ६२०. विजितात्मने नमः       |
| ५९३. गोप्त्रे नमः       | ६२१. विधेयात्मने नमः       |
| ५९४. वृषभाक्षाय नमः     | ६२२. सत्कीर्तये नमः        |
| ५९५. वृषप्रियाय नमः     | ६२३. छिन्नसंशयाय नमः       |
| ५९६. अनिवर्तिने नमः     | ६२४. उदीर्णाय नमः          |
| ५९७. निवृत्तात्मने नमः  | ६२५. सर्वतश्चक्षुषे नमः    |
| ५९८. संक्षेप्त्रे नमः   | ६२६. अनीशाय नमः            |
| ५९९. क्षेमकृते नमः      | ६२७. शाश्वतस्थिराय नमः     |
| ६००. शिवाय नमः          | ६२८. भूशयाय नमः            |
| ६०१. श्रीवत्सवक्षसे नमः | ६२९. भूषणाय नमः            |
| ६०२. श्रीवासाय नमः      | ६३०. भूतये नमः             |
| ६०३. श्रीपतये नमः       | ६३१. विशोकाय नमः           |
| ६०४. श्रीमतांवराय नमः   | ६३२. शोकनाशनाय नमः         |
| ६०५. श्रीदाय नमः        | ६३३. अर्चिष्मते नमः        |
| ६०६. श्रीशाय नमः        | ६३४. अर्चिताय नमः          |
|                         |                            |

६३५. कुंभाय नमः ६३६. विशुद्धात्मने नमः ६३७. विशोधनाय नम: ६३८. अनिरुद्धाय नमः ६३९. अप्रतिरथाय नमः ६४०. प्रद्युम्नाय नमः ६४१. अमितविक्रमाय नमः ६४२. कालनेमिनिघ्ने नमः ६४३. वीराय नमः ६४४. शौरये नमः ६४५. शूरजनेश्वराय नमः ६४६. त्रिलोकात्मने नमः ६४७. त्रिलोकेशाय नमः ६४८. केशवाय नमः ६४९. केशिघ्ने नमः ६५०. हरये नमः ६५१. कामदेवाय नमः ६५२. कामपालाय नमः ६५३. कामिने नमः ६५४. कांताय नमः ६५५. कृतागमाय नमः ६५६. अनिर्देश्यवपुषे नमः ६५७. विष्णवे नमः ६५८. वीराय नम: ६५९. अनंताय नमः ६६०. धनंजयाय नमः ६६१. ब्रह्मण्याय नमः

६६२. ब्रह्मकृते नमः

### 🛮 पाण्डित्य पूजा प्रकाशः 🗘

| ६६३. ब्रह्मणे नमः        | ६९१. तीर्थकराय नमः    |
|--------------------------|-----------------------|
| ६६४. ब्रह्मणे नमः        | ६९२. वसुरेतसे नमः     |
| ६६५. ब्रह्मविवर्धनाय नमः | ६९३. वसुप्रदाय नमः    |
| ६६६. ब्रह्मविदे नम:      | ६९४. वसुप्रदाय नमः    |
| ६६७. ब्राह्मणाय नम:      | ६९५. वासुदेवाय नमः    |
| ६६८. ब्रह्मिणे नम:       | ६९६. वसवे नम:         |
| ६६९. ब्रह्मज्ञाय नम:     | ६९७. वसुमनसे नमः      |
| ६७०. ब्राह्मणप्रियाय नम: | ६९८. हिवषे नमः        |
| ६७१. महाक्रमाय नमः       | ६९९. सद्गतये नमः      |
| ६७२. महाकर्मणे नमः       | ७००. सत्कृतये नमः     |
| ६७३. महातेजसे नमः        | ७०१. सत्तायै नमः      |
| ६७४. महोरगाय नम:         | ७०२. सद्भूतये नम:     |
| ६७५. महाक्रवते नमः       | ७०३. सत्परायणाय नमः   |
| ६७६. महायज्वने नमः       | ७०४. शूरसेनाय नमः     |
| ६७७. महायज्ञाय नमः       | ७०५. यदुश्रेष्ठाय नमः |
| ६७८. महाहिवषे नम:        | ७०६. सन्निवासाय नम:   |
| ६७९. स्तव्याय नम:        | ७०७. सुयामुनाय नमः    |
| ६८०. स्तवप्रियाय नम:     | ७०८. भूतावासाय नम:    |
| ६८१. स्तोत्राय नमः       | ७०९. वासुदेवाय नम:    |
| ६८२. स्तुतये नमः         | ७१०. सर्वासुनिलयाय नम |
| ६८३. स्तोत्रे नम:        | ७११. अनलाय नमः        |
| ६८४. रणप्रियाय नम:       | ७१२. दर्पघ्ने नमः     |
| ६८५. पूर्णाय नमः         | ७१३. दर्पदाय नमः      |
| ६८६. पूरियत्रे नम:       | ७१४. इसाय नमः         |
| ६८७. पुण्याय नमः         | ७१५. दुर्धराय नमः     |
| ६८८. पुण्यकीर्तये नमः    | ७१६. अपराजिताय नमः    |
| ६८९. अनामयाय नम:         | ७१७. विश्वमूर्तये नमः |
| ६९०. मनोजवाय नमः         | ७१८. महामूर्तये नमः   |
|                          |                       |

७१९. दीप्तमूर्तये नम: ७२०. अमूर्तिमते नमः ७२१. अनेकमूर्तये नमः ७२२. अव्यक्ताय नमः ७२३. शतमूर्तये नमः ७२४. शताननाय नमः ७२५. एकाय नमः ७२६. नैकाय नमः ७२७. सवाय नम: ७२८. काय नम: ७२९. कस्मै नमः ७३०. यस्मै नम: ७३१. तस्मै नम: ७३२. पदमनुत्तमाय नमः ७३३. लोकबंधवे नमः ७३४. लोकनाथाय नमः ७३५. माधवाय नमः ७३६. भक्तवत्सलाय नमः ७३७. सुवर्णवर्णाय नम: ७३८. हेमांगाय नम: ७३९. वरांगाय नमः ७४०. चंदनाङ्गदिने नमः ७४१. वीरघ्ने नम: ७४२. विषमाय नमः ७४३. शून्याय नमः ७४४. धृताशिषे नमः ७४५, अचलाय नमः

७४६. चलाय नमः

| <b>4</b> 14 3 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 |
|-----------------------------------------------------|
| ७७४. निवृत्तात्मने नमः                              |
| ७७५. दुर्जयाय नमः                                   |
| ७७६. दुरतिक्रमाय नमः                                |
| ७७७. दुर्लभाय नमः                                   |
| ७७८. दुर्गमाय नमः                                   |
| ७७९. दुर्गाय नमः                                    |
| ७८०. दुरावासाय नमः                                  |
| ७८१. दुरारिघ्ने नमः                                 |
| ७८२. शुभांगाय नमः                                   |
| ७८३. लोकसारंगाय नमः                                 |
| ७८४. सुतंतवे नमः                                    |
| ७८५. तन्तुवर्धनाय नमः                               |
| ७८६. इन्द्रकर्मणेनमः                                |
| ७८७. महाकर्मणे नमः                                  |
| ७८८. कृतकर्मणे नमः                                  |
| ७८९. कृतागमाय नमः                                   |
| ७९०. उद्भवाय नमः                                    |
| ७९१. सुन्दराय नमः                                   |
| ७९२. सुन्दाय नमः                                    |
| ७९३. रत्ननाभाय नमः                                  |
| ७९४. सुलोचनाय नमः                                   |
| ७९५. अर्काय नमः                                     |
| ७९६. वाजसनाय नमः                                    |
| ७९७. शृङ्गिणे नमः                                   |
| ७९८. जयन्ताय नमः                                    |
| ७९९. सर्वविज्जयिने नमः                              |
| ८००. सुवर्णविन्दवे नमः                              |
| ८०१. अक्षोभ्याय नमः                                 |
|                                                     |

८०२. सर्ववागीश्वरेश्वराय नमः ८०३. महाह्रदाय नमः ८०४. महागर्त्ताय नमः ८०५. महाभूताय नमः ८०६. महानिधये नमः ८०७. कुमुदाय नमः ८०८. कुन्दराय नमः ८०९. कुन्दाय नमः ८१०. पर्जन्याय नमः ८११. पवनाय नमः ८१२. अनिलाय नमः ८१३. अमृतांशाय नमः ८१४. अमृतवपुषे नमः ८१५. सर्वज्ञाय नमः ८१६. सर्वतोमुखाय नमः ८१७. सुलभाय नमः ८१८. सुव्रताय नमः ८१९. सिद्धाय नमः ८२०. शत्रुजिते नमः ८२१. शत्रुतापनाय नमः ८२२. न्यग्रोधाय नमः ८२३. उदुम्बराय नमः ८२४. अश्वत्थाय नमः ८२५. चाणूरान्ध्रनिषूदनाय नमः ८२६. सहस्रार्चिषे नमः ८२७. सप्तजिह्वाय नमः ८२८. सप्तैधसे नमः ८२९. सप्तवाहनाय नमः

#### 💠 पाण्डित्य पूजा प्रकाशः 💠

| ८३०. अमूर्तये नम:     | ८५९. दण्डाय नम:          |
|-----------------------|--------------------------|
| ८३१. अनघाय नम:        | ८६०. दमयित्रे नमः        |
| ८३२. अचिन्त्याय नम:   | ८६१. दमाय नम:            |
| ८३३. भयकृते नम:       | ८६२. अपराजिताय नम:       |
| ८३४. भयनाशनाय नम:     | ८६३. सर्वसहाय नम:        |
| ८३५. अणवे नम:         | ८६४. नियन्त्रे नम:       |
| ८३६. बृहते नम:        | ८६५. नियमाय नम:          |
| ८३७. कृशाय नम:        | ८६६. यमाय नमः            |
| ८३८. स्थूलाय नम:      | ८६७. सत्त्ववते नमः       |
| ८३९. गुणभृते नमः      | ८६८. सात्त्विकाय नमः     |
| ८४०. निर्गुणाय नम:    | ८६९. सत्याय नम:          |
| ८४१. महते नमः         | ८७०. सत्यधर्मपरायणाय नम: |
| ८४२. अधृताय नम:       | ८७१. अभिप्रायाय नम:      |
| ८४३. स्वधृताय नमः     | ८७२. प्रियार्हाय नमः     |
| ८४४. स्वास्याय नम:    | ८७३. अर्हाय नमः          |
| ८४५. प्राग्वंशाय नमः  | ८७४. प्रियकृते नम:       |
| ८४६. वंशवर्द्धनाय नम: | ८७५. प्रीतिवर्धनाय नमः   |
| ८४७. भारभृते नम:      | ८७६. विहायसगतये नमः      |
| ८४८. कथिताय नम:       | ८७७. ज्योतिषे नम:        |
| ८४९. योगिने नम:       | ८७८. सुरुचये नमः         |
| ८५०. योगीशाय नम:      | ८७९. हुतभुजे नमः         |
| ८५१. सर्वकामदाय नमः   | ८८०. विभवे नम:           |
| ८५२. आश्रमाय नमः      | ८८१. रवये नमः            |
| ८५३. श्रमणाय नमः      | ८८२. विरोचनाय नम:        |
| ८५४. क्षामाय नम:      | ८८३. सूर्याय नमः         |
| ८५५. सुपर्णाय नमः     | ८८४. सवित्रे नमः         |
| ८५६. वायुवाहनाय नमः   | ८८५. रविलोचनाय नमः       |
| ८५७. धनुर्धराय नम:    | ८८६. अनन्ताय नमः         |
|                       |                          |

८८७. हुतभुजे नम:

८५८. धनुर्वेदाय नमः

८८८. भोक्त्रे नम: ८८९. सुखदाय नम: ८९०. नैकजाय नमः ८९१. अग्रजाय नमः ८९२. अनिर्विण्णाय नमः ८९३. सदामर्षिणे नम: ८९४. लोकाधिष्ठानाय नमः ८९५. अद्भुताय नमः ८९६. सनान्नमः ८९७. सनातनतमाय नमः ८९८. कपिलाय नमः ८९९. कपये नमः ९००. अव्ययाय नमः ९०१. स्वस्तिदाय नम: ९०२. स्वस्तिकृते नमः ९०३. स्वस्तिने नमः ९०४. स्वस्तिभुजे नमः ९०५. स्वस्तिदक्षिणाय नमः ९०६. अरौद्राय नमः ९०७. कुण्डलिने नमः ९०८. चक्रिणे नमः ९०९. विक्रमिणे नमः ९१०. ऊर्जितशासनाय नमः ९११. शब्दातिगाय नमः ९१२. शब्दसहाय नमः ९१३. शिशिराय नमः ९१४. शर्वरीकराय नमः ९१५. अक्रूराय नमः

९१६. पेशलाय नमः

|                             | 9                            |                          |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| ९१७. दक्षाय नमः             | ९४५. रुचिराङ्गदाय नमः        | ९७३. यज्वने नमः          |
| ९१८. दक्षिणाय नमः           | ९४६. जननाय नमः               | ९७४. यज्ञाङ्गाय नमः      |
| ९१९. क्षमिणांवराय नमः       | ९४७. जनजन्मादये नमः          | ९७५. यज्ञवाहनाय नमः      |
| ९२०. विद्वत्तमाय नमः        | ९४८. भीमाय नमः               | ९७६. यज्ञभृते नमः        |
| ९२१. वीतभयाय नमः            | ९४९. भीमपराक्रमाय नमः        | ९७७. यज्ञकृते नमः        |
| ९२२. पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः | ९५०. आधारनिलयाय नमः          | ९७८. यज्ञिने नमः         |
| ९२३. उत्तारणाय नमः          | ९५१. धात्रे नमः              | ९७९. यज्ञभुजे नमः        |
| ९२४. दुत्कृतिघ्ने नमः       | ९५२. पुष्पहासाय नमः          | ९८०. यज्ञसाधनाय नमः      |
| ९२५. पुण्याय नमः            | ९५३. प्रजागराय नमः           | ९८१. यज्ञान्तकृते नमः    |
| ९२६. दु:स्वप्ननाशनाय नमः    | ९५४. ऊर्ध्वगाय नमः           | ९८२. यज्ञगुह्याय नमः     |
| ९२७. वीरघ्ने नमः            | ९५५. सत्पथाचाराय नमः         | ९८३. अन्नाय नमः          |
| ९२८. रक्षणाय नमः            | ९५६. प्राणदाय नमः            | ९८४. अन्नादाय नमः        |
| ९२९. संताय नमः              | ९५७. प्रणवाय नमः             | ९८५. आत्मयोनये नमः       |
| ९३०. जीवनाय नमः             | ९५८. पणाय नमः                | ९८६. स्वयञ्जाताय नमः     |
| ९३१. पर्यवस्थिताय नमः       | ९५९. प्रमाणाय नमः            | ९८७. वैखानाय नमः         |
| ९३२. अनन्तरूपाय नमः         | ९६०. प्राणनिलयाय नमः         | ९८८. सामगानाय नमः        |
| ९३३. अनन्तश्रिये नमः        | ९६१. प्राणभृते नमः           | ९८९. देवकीनन्दनाय नमः    |
| ९३४. जितमन्यवे नमः          | ९६२. प्राणजीवनाय नमः         | ९९०. स्रष्ट्रे नमः       |
| ९३५. भयापहाय नमः            | ९६३. तत्त्वाय नमः            | ९९१. क्षितीशाय नमः       |
| ९३६. चतुरस्राय नमः          | ९६४. तत्त्वविदे नमः          | ९९२. पापनाशाय नमः        |
| ९३७. गभीरात्मने नमः         | ९६५. एकात्मने नमः            | ९९३. शङ्खभृते नमः        |
| ९३८. विदिशाय नमः            | ९६६.जन्ममृत्युजरातिगाय०      | ९९४. नन्दिकने नमः        |
| ९३९. ब्यादिशाय नमः          | ९६७.भूर्भुवः स्वस्तरवे नमः   | ९९५. चक्रिणे नमः         |
| ९४०. दिशाय नमः              | ९६८. ताराय नमः               | ९९६. शार्ङ्गधन्वने नमः   |
| ९४१. अनादये नमः             | ९६९. सवित्रे नमः             | ९९७. गदाधराय नमः         |
| ९४२. भुवे नमः               | ९७०. प्रपितामहाय नमः         | ९९८. रथाङ्गपाणये नमः     |
| ९४३. भुवोलक्ष्म्यै नमः      | ९७१. यज्ञाय नमः              | ९९९. अक्षोभ्याय नमः      |
| ९४४. सुवीराय नमः            | ९७२. यज्ञपतये नमः            | १०००,सर्वप्रहरणायुधाय नम |
| -                           | ने श्रीविष्ण सहस्रनामावलिः स | ामाप्ता ॥                |

॥ इति श्रीविष्णु सहस्रनामावलिः समाप्ता॥

#### ॥ श्री गणेशाय नमः॥

#### श्रीसत्यनारायणवृत कथा

#### प्रथमोऽध्यायः

( व्रत की महिमा तथा विधि )

व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः। पप्रच्छुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु॥ १॥ ऋषय ऊचुः व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलम्। तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने!॥ २॥ सूत उवाच नारदेनैव सम्पृष्टो भगवान् कमलापतिः। सुरर्षये यथैवाऽऽह तच्छृणुध्वं समाहिताः॥३॥ एकदा नारदो योगी पराऽनुग्रह-काङ्क्षया। पर्यटन् विविधान् लोकान् मृत्युलोक-मुपागतः॥ ४॥ ततोदृष्ट्वा जनान् सर्वान् नानाक्लेश-समन्वितान्। नानायोनि-समुत्पन्नान् क्लिश्यमानान् स्वकर्मभिः॥५॥ केनोपायेन चैतेषां दुःखनाशो भवेद् धुवम्। इति सञ्चिन्त्य मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा।। ६।। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजम्। शङ्ख-चक्र-गदा-पद्म-वनमाला-विभूषितम्॥७॥ दृष्ट्वा तं देवदेवेशं स्तोतुं समुपचक्रमे। नारद उवाच नमो वाङ्-मनसातीत रूपायाऽनन्त-आदि-मध्या-ऽन्तहीनाय निर्गुणाय सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशने॥ ९॥ श्रुत्वा स्तोत्रं ततो विष्णुर्नारदं प्रत्यभाषत॥ श्री भगवानुवाच किमर्थमागतोऽसि त्वं किं ते मनसि वर्त्तते। कथयस्व महाभाग! तत्सर्वं कथयामि ते॥ १०॥ नारद उवाच मर्त्यलोके जनाःसर्वे नानाक्लेश समन्विताः। नानायोनि-समुत्पन्नाः पच्यन्ते शमयेन्नाथ! पापकर्मभि:।। ११।। लघूपायेन तत्कथं श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं कृपाऽस्ति यदि ते मयि॥ १२॥ श्रीभगवानुवाच साधु पृष्टं त्वया वत्स! लोकानुग्रहकाङ्क्षया। यत्कृत्वा मुच्यते मोहात्तच्छृणुष्व वदामि ते॥ १३॥ व्रतमस्ति महत्पुण्यं स्वर्गे मर्त्ये च दुर्लभम्। तव स्नेहान् मया विप्र! प्रकाशः क्रियतेऽधुना॥१४॥

सत्यनारायणस्यैव व्रतं सम्यग् विधानतः। कृत्वा सद्यः सुखं भुक्त्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात्॥ १५॥ तत्छूत्वा भगवद्वाक्यं नारदो मुनिरब्रवीत्। नारद उवाच कि फल? किं विधानं च? कृतं केनैव तद्व्रतम्॥ १६॥ तत्सर्वं विस्तराद् ब्रूहि कदा कार्यं व्रतं प्रभो?। श्रीभगवानुवाच दुःख-शोकादि-शमनं धन-धान्य-प्रवर्धनम्॥ १७॥ सौभाग्य-सन्ततिकरं सर्वत्र विजयप्रदम्। यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्ति-श्रद्धा-सत्यनारायणं देवं यजेच्यैव निशामुखे। समन्वितः ॥ १८ ॥ ब्राह्मणर्बान्थवैश्चेव सहितो धर्मतत्परः॥ १९॥ नैवैद्यं भक्तितो दद्यात् भक्ष्यमुत्तमम्। रम्भाफलं घृतं क्षीरं गोधूमस्य चूर्णकम्।। २०।। अभावे शालिचूर्णं वा शर्करा वा गुडस्तथा। सपादं सर्वभक्ष्याणि चैकीकृत्य निवेदयेत्॥ २१॥ विप्राय दक्षिणां दद्यात् कथां श्रुत्वा जनैः सह। ततश्च बन्धुभिः सार्धं विप्रांश्च प्रति भोजयेत्॥ २२॥ प्रसादं भक्षयेद् भक्त्या नृत्य-गीतादिकं चरेत्। ततश्च स्वगृहं गच्छेत् सत्यनारायणं स्मरन्॥२३॥ एवं कृते मनुष्याणां कलियुगे लघुपायोस्ति विशेषतः वाच्छासिद्धिर्भवेद ध्रुवम्। भूतले॥ २८॥

॥ इति श्री स्कन्दपुराणे रेवाखण्डे सूत-शौनक-संवादे सत्यनारायण-व्रत कथायां प्रथमोऽध्याय:॥ १ ॥

#### द्वितीयोऽध्यायः

( निर्धन ब्राह्मण तथा काष्ठ क्रेता की कथा )

सूत उवाच अथाऽन्यत् सम्प्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विज। कश्चित् काशीपुरे रम्ये ह्यासीद् विप्रोऽितनिर्धनः॥१॥ क्षुनृड्भ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले। दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मणप्रियः॥२॥ वृद्धब्राह्मणरूपस्तं पप्रच्छ द्विजमादरात्। किमर्थं भ्रमसे विप्र! महीं नित्यं सुदुःखितः॥३॥तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथ्यतां द्विजसत्तम!। ब्राह्मण उवाच ब्राह्मणोऽितदिरद्रोऽहं भिक्षार्थं वै भ्रमे महीम्॥४॥ उपायं यदि जनासि कृपया कथय प्रभो!। वृद्धब्राह्मण

उवाच सत्यनारायणो विष्णुर्वाञ्छितार्थफलप्रदः ॥ ५ ॥ तस्य त्वं पूजनं विप्र! कुरुष्व व्रतमुत्तम्। यत्कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः॥६॥ विधानं च व्रतस्याऽपि विप्रायाऽऽभाष्य यत्नतः। सत्यनारायणो वृद्धस्तत्रैवाऽन्तरधीयत॥ ७॥ तद्व्रतं सङ्करिष्यामि यद्क्तं ब्राह्मणेन वै। इति सञ्चिन्य विप्रोऽसौ रात्रौ निद्रां न लब्धवान्॥ ८॥ ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायणव्रतम्। 'करिष्ये' इति सङ्कल्प्य भिक्षार्थमगमद् द्विजः ॥ ९ ॥ तस्मिन्नेव दिने विप्रः प्रचुरं द्रव्यमाप्तवान्। तेनैव बन्धुभिः सार्धं सत्यस्य व्रतमाचरत्।। १०॥ सर्व-दुःख-विनिर्मुक्तः सर्वसम्पत्समन्वितः। बभूव स द्विजश्रेष्ठो व्रतस्याऽस्य प्रभावतः॥ ११॥ ततः प्रभृतिकालं च मासि मासि व्रतं कृत्तम्। एवं नारायणस्येदं व्रतं कृत्वा द्विजोत्तमः। सर्वपापविनिर्मुक्तो दुर्लभं मोक्षमाप्तवान्॥१२॥ व्रतमस्य यदा विप्र पृथिव्यां संकरिष्यति तदैव सर्वदुःखं तु मनुजस्य विनश्यति।। १३।। एवं नारायणेनोक्तं नारदाय महात्मने। मया तत् कथितं विप्राः किमन्यत् कथयामि वः॥ १४॥ ऋषय ऊचुः तस्माद् विप्राच्छ्रतं केन पृथिव्यां चरितं मुने!। तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः श्रद्धाऽस्माकं प्रजायते॥ १५॥ सूत उवाच शृणुध्वं मुनयः सर्वे व्रतं येन कृतं भुवि। एकदा स द्विजवरो यथा-विभव विस्तरैः॥ १६॥ बन्धुभिः स्वजनैः सार्धं व्रतं कर्तुं समुद्यतः। एतस्मिन्नन्तरे काले काष्ट्रकेता समागमत्॥ १७॥ बहिः काष्ठं च संस्थाप्य विप्रस्य गृहमाययौ। तृष्णया पीडितात्मा च दृष्ट्वा विप्रं कृतं व्रतम्।। १८।। प्रणिपत्य द्विजं प्राह किमिदं क्रियते त्वया। कृते किं फलमाप्नोति विस्तराद् वद मे प्रभो!॥ १९॥ विप्र उवाच सत्यानारायणस्येदं व्रतं सर्वेप्सितप्रदम्। तस्य प्रासादान्मे सर्वं धन-धान्यादिकं महत्॥ २०॥ तस्मादेतद् व्रत ज्ञात्वा काष्ट्रक्रेताऽतिहर्षितः । पपौ जलं प्रसादं च भुक्त्वा स नगरं ययौ॥ २१॥ सत्यनारायणं देवं मनसा इत्यचिन्तयत्। काष्ठं विक्रयतो ग्रामे प्राप्यते चाऽद्य यद्धनम्।। २२।। तेनैव सत्यदेवस्य करिष्ये व्रतमुत्तमम्। इति सञ्चिन्त्य मनसा काष्ठं धृत्वा तु मस्तके॥ २३॥ जगाम नगरे रम्ये धनिनां यत्र संस्थितिः। तद्दिने काष्ठमूल्यं च द्विगुणं प्राप्तवानसौ॥ २४॥ ततः

प्रसन्नहृदयं सुपक्वं कदलीफलम्। शर्करा-घृत-दुग्धं च गोधूमस्य च चूर्णकम्॥ २५॥ कृत्वैकत्र सपादं च गृहीत्वा स्वगृहं ययौ। ततो बन्धृन् समाहूय चकार विधिना व्रतम्॥ २६॥ तद् व्रतस्य प्रभावेण धन-पुत्रान्वितोऽभवत्। इह लोके सुखं भुक्त्वा चाऽन्ते सत्यपुरं ययौ॥ २७॥

॥ इति श्रीस्कन्दपुराणेरेवाखण्डे सत्यनारायणव्रतकथायां द्वितीयोऽध्याय:॥ २॥

## तृतीयोऽध्यायः

( राजा उल्कामुख साधुवणिक एवं लीलावती कलावती कथा )

सूत उवाच पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिसत्तमाः। पुरा चोल्कामुखो नाम नृपश्चाऽऽसीन्महामितः॥१॥ जितेन्द्रियः सत्यवादी दिने दिने धनं दत्त्वा द्विजान् सन्तोषयत् ययौ देवालयं प्रति। तस्य प्रमुग्धा च सरोजवदना सती। सुधी: ॥ २ ॥ भार्या भद्रशीलानदीतीरे सत्यस्य व्रतमाचरत्॥३॥ एतस्मिन्नन्तरेः तत्र साधुरेकः समागतः। वाणिज्यार्थं बहुधनैरनेकैः परिपूरितः॥४॥ नावं संस्थाप्य तत्तीरे जगाम नृपतिं प्रति। दृष्ट्वा स व्रतिनं भूपं पप्रच्छ विनयान्वितः॥५॥ साधुरुवाच किमिदं कुरुषे राजन्! भक्तियुक्तेन चेतसा ?। प्रकाशं कुरु तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम्॥६॥ राजोवाच पूजनं क्रियते साधो! विष्णोरतुलतेजसः। व्रतं च स्वजनैः सार्द्धं पुत्रद्यावाप्तिकाम्यया॥७॥ भूपस्य वचनं श्रुत्वा साधुः प्रोवाच सादरम्। सर्वं कथय मे राजन्! करिष्येऽहं तवोदितम्॥८॥ ममाऽपि सन्ततिर्नास्ति ह्येतस्माज्जायते धुवम्। ततो निवृत्त्य वाणिज्यात् सानन्दो ग्रहमागतः ॥ ९॥ भार्यायै कथितं सर्वं व्रतं सन्ततिदायकम्। तदा व्रतं करिष्यामि यदा मे सन्ततिर्भवेत्।। १०॥ इति लीलावतीं प्राह पत्नीं साधुः स-सत्तमः। एकस्मिन् दिवसे तस्य भार्या लीलावती सती॥ ११॥ भर्तयुक्ताऽऽनन्दचित्ताऽभवद्धर्मपरायणा। साऽभवत्तस्य भार्या सत्यप्रसादतः॥ १२॥ दशमे मासि वै तस्याः कन्यारत्नमजायत। दिने दिने स ववृधे शुक्लपक्षे यथा शशी॥ १३॥ नाम्ना कलावती चेति तन्नामकरणं कृतम्। ततो लीलावती प्राह

स्वामिनं मधुरं वचः॥१४॥ न करोषि किमर्थं वै पुरा सङ्कल्पितं व्रतम् ?। साधुरूवाच विवाहसमये त्वस्याः करिष्यामि व्रतं प्रिये!॥ १५॥ इति भार्यां समाश्वास्य जगाम नगरं प्रति। ततः कलावती कन्या ववृधे पितृवेश्मनि ॥ १६ ॥ दृष्ट्रा कन्यां ततः साधुर्नगरे सिखभिः सह। मन्त्रयित्वा दुतं दूतं प्रेषयामास धर्मवित्।। १७॥ विवहार्थं च कन्याया वरं श्रेष्ठं विचारय। तेनाऽऽज्ञप्तश्च दूतोऽसौ काञ्चनं नगरं ययौ॥ १८॥ तस्मादेकं विणक्पुत्रं समादाय गतो हिसः। दृष्ट्वा तु सुन्दरं बालं विणक्पुत्रं गुणान्वितम्।। १९।। ज्ञातिभिर्बन्धुभिः सार्व्हं परितुष्टेन चेतसा। दत्तवान् साधुः पुत्राय कन्यां विधि:-विधानतः॥ २०॥ ततो भाग्यवशात्तेन विस्मृतं व्रतमुत्तमम्। विवाहसमये तस्यास्तेन रुष्टोऽभवत् प्रभु: ॥ २१ ॥ ततः कालेन नियतो निजकर्मविशारदः । वाणिज्यार्थं ततः शीघ्रं जामातृसहितो वणिक्।। २२।। रत्नसारपुरे रम्ये गत्वा सिन्धुसमीपतः। वाणिज्यमकरोत् साधुर्जामात्रा श्रीमता सह॥ २३॥ तौ गतौ नगरे रम्ये चन्द्रकेतोर्नृपस्य च। एकस्मिन्नेव काले तु सत्यनारायणः प्रभुः ॥ २४॥ भ्रष्टप्रतिज्ञामालोक्य शापं तस्मै प्रदत्तवान् । दारुणं कठिनं चाऽस्य महद्दुःखं भविष्यति॥ २५॥ एकस्मिन् दिवसे राज्ञो धनमादाय तस्करः। तत्रैव चाऽऽगतश्चौरो वणिजौ यत्र संस्थितौ॥२६॥ तत्पश्चाद्धावकान् दूतान् दृष्ट्वा भीतेन चेतसा। धनं संस्थाप्य तत्रैव स त् शीघ्रमलक्षितः ॥ २७ ॥ ततो दूताःसमायाता यत्राऽऽस्ते सज्जनो विणक्। दृष्ट्वा नृपधनं तत्र बद्ध्वा नीतौ वाणिक्-सुतौ॥ २८॥ हर्षेण प्रोचुर्नृपसमीपतः। तस्करौ विलोक्याऽऽज्ञापय प्रभो!॥ २९॥ राज्ञाऽऽज्ञप्तस्ततः शीघ्रं दृढं बद्ध्वा तु तावुभौ। स्थापितौ द्वौ महादुर्गे कारागारे विचारतः॥ ३०॥ मायया सत्यदेवस्य न श्रुतं कैस्तयोर्वचः। अतस्तयोर्धनं राज्ञा गृहीतं चन्द्रकेतुना॥ ३१॥ तच्छापाच्च तयोर्गेहे भार्या चैवाऽतिदुःखिता। चौरेणाऽपहृतं सर्वं गृहे यच्च स्थितं धनम्॥ ३२॥ आधि व्याधि-समायुक्ता क्षुत्-पिपासा-ऽतिदुःखिता। अन्नचिन्तापरा भूत्वा बभ्राम च गृहे-गृहे ॥ ३३ ॥ कलावती तुकन्यापि बभ्राम प्रतिवासरम्। एकस्मिन्

जाताक्षुधार्ता द्विजमन्दिरम्। गत्वाऽपश्यद् दिवसे सत्यनारायणस्य च॥ ३४॥ उपविश्य कथां श्रुत्वा वरं प्रार्थितवत्यपि। प्रसादभक्षणं कृत्वा ययौ रात्रौ गृहं प्रति॥ ३५॥ माता कलावती कन्या कथयामास प्रेमतः। पुत्रि! रात्रौ स्थिता कुत्र? किं ते मनसि वर्तते ?॥ ३६॥ कन्या कलावती प्राह मातरं प्रति सत्त्वरम्। द्विजालये व्रतं मातर्दृष्टं वाञ्छित-सिद्धिदम्॥ ३७॥ तच्छुत्वा कन्यकावाक्यं व्रतं कर्तुं समुद्यता। सा मुदा तु विणम्भार्या सत्यनारायणस्य च॥ ३८॥ त्रतं चक्रे सैव साध्वी बन्धुभिः स्वजनैः सह। भर्तृजामातरौ क्षिप्रमागच्छेतां स्वमाश्रमम्॥ ३९॥ अपराधं च मे भर्तुर्जामातुः क्षन्तुमर्हसि। व्रतेनाऽनेन तुष्टोऽसौ सत्यनारायणः पुनः॥४०॥ दर्शयामास स्वप्नं हि चन्द्रकेतुं नृपोत्तमम्। वन्दिनौ मोचय प्रातर्वणिजौ नृपसत्तम!॥ ४१॥ देयं धनं च तत्सर्वं गृहीतं यत्त्वयाऽधुना। नो चेत्त्वां नाशियष्यामि स-राजधन-पुत्रकम्॥ ४२॥ एवमाभाष्य राजानं ध्यानगम्योऽभवत् प्रभुः। ततः प्रभातसमये राजा च स्वजनैः सह॥४३॥ उपविश्य सभामध्ये प्राह स्वप्नं जनं प्रति। बद्धौ महाजनौ शीघ्रं मोचय द्वौ विणक्सुतौ॥ ४४॥ इति राज्ञो वचः श्रुत्वा मोचियत्वा महाजनौ। समानीय नृपस्याऽग्रे प्राहुस्ते विनयान्विताः॥४५॥ अनीतौ द्वौ वणिक्पुत्रौ मुक्तौ निगडबन्धनात्। ततो महाजनौ नत्वा चन्द्रकेतुं नृपोत्तमम्॥४६॥ स्मरन्तौ पूर्ववृत्तान्तं नोचतुर्भयविह्नलौ। राजा वणिक्सुतौ वीक्ष्य वचः प्रोवाच सादरम्।। ४७॥ दैवात् प्राप्तं महद्दुःखमिदानीं नास्ति वै भयम्। तदा निगडसंत्यागं क्षौरकर्माद्यकारयत्॥ ४८॥ वस्त्रालङ्कारकं दत्वा परितोष्य नृपश्च तौ। पुरस्कृत्य विणक्पुत्रौ वच साऽतोषयद् भृशम्॥ ४९॥ पुरानीतं तु यद्द्रव्यं द्विगुणीकृत्य दत्तवान्। प्रोवाच च ततो राजा गच्छ साधो! निजाश्रमम्॥५०॥ राजानं प्रणिपत्याऽऽह गन्तव्यं त्वत्प्रसादतः। इत्युक्त्वातौ महावैश्यौ जग्मतुः स्वगृहं प्रति॥५१॥

॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे रेवाखण्डे सत्यनारायणव्रतकथायां तृतीयोऽध्यायः॥ ३॥

## चतुर्थोऽध्यायः

( असत्य भाषण तथा भगवान् के प्रसाद की अवहेलना का परिणाम )

यात्रां तु कृतवान् साधुर्मङ्गलायन-पूर्विकाम्। ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्वा तदा तु नगरं ययौ॥१॥ कियद् दूरे गते साधौ सत्यनारायणः प्रभु। जिज्ञासां कृतवान् साधो! किमस्ति तव नौस्थितम्॥२॥ ततो महाजनौ मत्तो हेलया च प्रहस्य वै। कथं पृच्छिस भो दण्डिन्! मुद्रां नेतुं किमिच्छिस ?॥ ३॥ लता-पत्रादिकं चैव वर्त्तते तरणौ मम। निष्ठुरं च वचः श्रुत्वा सत्यं भवतु ते वचः ॥ ४॥ एवमुक्तौ गतः शीघ्रं दण्डी तस्य समीपतः। कियद् दूरे ततो गत्वा स्थितः सिन्धुसमीपतः॥५॥ गते दण्डिन साधुश्च कृत-नित्य-क्रियस्तदा। उत्थितां तरणीं दृष्ट्वा विस्मयं परमं ययौ ॥ ६ ॥ दृष्ट्वा लतादिकं चैव मूर्च्छितो न्यपतद् भुवि। लब्धसञ्ज्ञो वणिक्पुत्रस्ततश्चिन्तान्वितोऽभवत्।। ७।। तदा तु दुहितुः कान्तो वचनं चेदमब्रवीत्। किमर्थं क्रियते शोकः? शापो दत्तश्च दण्डिना।।८।। शक्यतेऽतेन सर्वं हि कर्तुं चाऽत्र न संशयः। अतस्तच्छरणं यामो वाञ्छितार्थो भविष्यति॥ ९॥ जामातुर्वचनं श्रुत्वा तस्सकाशं गतस्तदा। द्रष्ट्वा च दण्डिनं भक्त्या नत्वा प्रोवाच सादरम्।। १०।। क्षमस्व चाऽपराधं मे यदुक्तं तव सन्निधौ। एवं पुनः पुनर्नत्वा महाशोकाकुलोऽभवत्।। ११ ॥ प्रोवाच वचनं दण्डी विलपन्तं विलोक्य च। मारोदीः शृणु मद्वाक्यं मम पूजाबहिर्मुखः॥१२॥ ममाऽऽज्ञया च दुर्बुद्धे! लब्धं दुःखं मुहुर्मुहुः। तच्छृत्वा भगवद्-वाक्यं स्तुति कर्तुं समुद्यतः ॥ १३ ॥ साधुरुवाच त्वन्मायामोहिताः ब्रह्माद्यास्त्रिदिवौकसः। न जानन्ति गुणान् रूपं तवाऽऽश्चर्यमिदं प्रभो!॥ १४॥ मूढोऽहं त्वां कथं जाने मोहितस्तव मायया। प्रसीद पूजियष्यामि यथा विभव-विस्तैरै:॥ १५॥ पुरा वित्तं च तत्सर्वं त्राहि मां शरणागतम्। श्रुत्वा भक्तियुतं वाक्यं परितुष्टो जनार्दनः॥ १६॥ वरं च वाञ्छितं दत्त्वा तत्रैवाऽन्तर्दधे हरिः। ततो नावं समारुह्य दृष्ट्वा वित्तप्रपूरिताम् ॥ १७॥ कृपया सत्यदेवस्य सफलं वाञ्छितं मम।

इत्युक्त्वा स्वजनै: सार्धं पूजां कृत्वा यथाविधि॥१८॥ हर्षेण चाऽभवत् पूर्णः सत्यदेव-प्रसादतः। नावं संयोज्य यत्नेन स्वदेशगमनं कृतम्॥ १९॥ साधुर्जामातारं प्राह पश्य रत्नपुरीं मम। दूतं च प्रेषयामास निजवित्तस्य रक्षकम्॥ २०॥ दूतोऽसौ नगरं गत्वा साधुभार्यां विलोक्य च। प्रोवाच वाञ्छितं वाक्यं नत्वा बद्धाऽञ्जलिस्तदा॥२१॥ निकटे नगरस्यैव जामात्रा सहितो वणिक्। आगतो बन्धुवर्गेश्च वित्तैश्च बहुभिर्युतः॥ २२॥ श्रुत्वा दूतमुखाद् वाक्यं महाहर्षवती सती। सत्यपूजां ततः कृत्वा प्रोवाच तनुजां प्रति॥२३॥ व्रजामि शीघ्र मागच्छ साधुसन्दर्शनाय च। इति मातृवचः श्रुत्वा व्रतं कृत्वा समाप्य च ॥ २४ ॥ प्रसादं च परित्यज्य गता साऽपि पतिं प्रति । तेन रुष्टः सत्यदेवो भर्तारं तरणीं तथा॥ २५॥ संहृत्य च धनैः सार्धं जले तस्याममञ्जयत्। ततः कलावती कन्या न विलोक्य निजं पतिम्।। २६।। शोकेन महता तत्र रुदन्ती चाऽपतद् भुवि। दृष्ट्वा तथाविधां नावं कन्यां बहुदुःखिताम्॥ २७॥ भीतेन मनसा साधुः किमाश्चर्यमिदं भवेत्। चिन्त्यमानाश्च ते सर्वे बभूवुस्तरिवाहकाः॥ २८॥ ततो लीलावतीं कन्यां दृष्ट्वा सा विह्वलाऽभवत्। विललापातिदुःखेन भर्तारं चेदमब्रवीत् ॥ २९ ॥ इदानीं नौकया सार्धं कथं सोऽभूदलक्षितः । न जाने कस्य देवस्य हेलया चैव सा हृता॥ ३०॥ सत्यदेवस्य माहात्म्यं ज्ञातुं वा केन शक्यते?। इत्युक्त्वा विललापैव ततश्च स्वजनैः सहः।। ३१।। ततो लीलावती कन्यां क्रोडे कृत्वा रुरोद ह। ततः कलावती कन्या नष्टे स्वामिनि दुःखिता॥३२॥ गृहीत्वा पादुकां तस्याऽनुगन्तुं च मनोःदधे। कन्यायाश्चरितं दृष्ट्वा सभार्यः सज्जनो विणक् ॥ ३३ ॥ अतिशोकेन सन्तप्तश्चिन्तयामास धर्मवित्। हृतं वा सत्यदेवेन भ्रान्तोऽहं सत्यमायया॥ ३४॥ सत्यपूजां करिष्यामि यथाविभव-विस्तरैः । इति सर्वान् समाहूय कथयित्वा मनोरथम्॥ ३५॥ नत्वा च दण्डवद् भूमौ सत्यदेवं पुनः पुनः। ततस्तुष्टः सत्यदेवो दीनानां परिपालकः ॥ ३६ ॥ जगाद वचनं चैनं कृपया भक्तवत्मलः । त्यक्त्वा प्रसादं तं कन्या पतिं द्रष्टुं समागता॥३७॥ अतोऽदृष्टोऽ-

भवत्तस्याःकन्यकायाः पितर्धुवम्। गृहं गत्वा प्रसादं च भुक्त्वा साऽऽयाति चेत् पुनः॥३८॥ लब्धभर्तीसुता साधो! भविष्यति न संशयः। कन्यका तादृशं वाक्यं श्रुत्वा गगन मण्डलात्॥३९॥ क्षिप्रं तदा गृहं गत्वा प्रसादं च बुभोज सा। सा पश्चात् पुनरागत्य ददर्श स-जनं पितम्॥४०॥ ततः कलावती कन्या जगाद पितरं प्रति। इदानीं च गृहं याहि विलम्ब कुरुषे कथम्?॥४१॥ तच्छुत्वा कन्यकावाक्यं सन्तुष्टोऽभूद विणक्सुतः। पूजनं सत्यदेवस्य कृत्वा विधिविधानतः॥४२॥ धनैर्बन्धुगणैः सार्धं जगाम निजमन्दिरम्। पौर्णमास्यां च संक्रान्तौ कृतवान् सत्यस्य पूजनम्॥४३॥ इह लोके सुखं भुक्त्वा चाऽन्ते सत्यपुरं ययौ॥४४॥

॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे रेवाखण्डे सत्यनारायणव्रतकथायां चतुर्थोऽध्यायः॥ ४॥

#### पञ्चमोऽध्यायः

## ( राजा तुङ्गध्वज और गोपगणों की कथा )

सूत उवाच अथाऽन्यत् सम्प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिसत्तमाः। आसीत्तुङ्गध्वजो राजा प्रजापालनतत्परः॥१॥ प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवाप सः। एकदा स वनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून्॥२॥ आगत्य वटमूलं च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनम्। गोपाः कुर्वन्ति सन्तुष्टा भिक्तयुक्ताः स-बान्धवाः॥३॥ राजा दृष्ट्वा तु दर्पेण न गत्वा न ननाम सः। ततो गोपगणाः सर्वे प्रसादं नृपसिन्नधौ॥४॥ संस्थाप्य पुनरागत्य भुक्त्वा सर्वेयथेप्सितम्। ततःप्रसादं सन्त्यज्य राजा दुःखमवाप सः॥५॥ तस्य पुत्रशतं नष्टं धन-धान्यादिकं च यत्। सत्यदेवेन तत्सर्वं नाशितं मम निश्चितम्॥६॥ अतस्तत्रैव गच्छामि यत्र देवस्य पूजनम्। मनसा तु विनिश्चित्य ययौ गोपालसिन्नधौ॥७॥ ततोऽसौ सत्यदेवस्य पूजां गोपगणैः सह। भिक्त-श्रद्धान्वितो भूत्वा चकार विधिना नृपः॥८॥ सत्यदेवप्रसादेन धन-पुत्रान्वितोऽभवत्। इह लोके सुखं भुक्त्वा चाऽन्ते सत्यपुरं ययौ॥१॥ ॥ य इदं कुरुते सत्यं व्रतं परमदुर्लभम्। शृणोति च कथां पुण्यां भिक्तयुक्तः फलप्रदाम्॥१०॥ धन-

धान्यादिकं तस्य भवेत् सत्यप्रसादतः। दिरद्रो लभते वित्तं बद्धो मुच्येत बन्धनात्।। ११।। भीतो भयात् प्रमुच्येत सत्यमेव न संशयः। ईप्सितं च फलं भुक्त्वा चाऽन्ते सत्यपुरं व्रजेत्॥ १२॥ इति वः कथितं विप्राः मुक्तो सर्वदु:खेभ्यो यत्कृत्वा सत्यनारायणव्रतम्। मानवः ॥ १३ ॥ विशेषतः कलियुगे सत्यपूजा फलप्रदा। केचित् कालं विदिष्यन्ति सत्यमीशं तमेव च॥१४॥ सत्यनारायणं केचित् सत्यदेवं तथापरे। नानारूपधरो भूत्वा सर्वेषामांप्सितप्रदम्॥१५॥ भविष्यति श्रीविष्णुना सत्य-व्रतरूपी घृतं सनातनः। सर्वेषामीप्सितप्रदम्॥ १६॥ य इदं पठते नित्यं शृणोति मुनिसत्तमाः। तस्य नश्यन्ति पापानि सत्यदेवप्रसादतः॥ १७॥ व्रतं यैस्तु कृतं पूर्वं सत्यनारायणस्य च। तेषां त्वपर-जन्मानि कथयामि मुनीश्वराः॥ १८॥ शतानन्दो महाप्राज्ञः सुदामा ब्राह्मणोह्मभूत्। तस्मिन् जन्मनि श्रीकृष्णं ध्यात्वा मोक्षमवापह॥ १९॥ काष्ठभारवहो भिल्लो गुहराजो बभूवह। तस्मिन् जन्मिन श्रीरामं सेव्य मोक्ष जगामवै॥२०॥ उल्कामुखो महाराजो नृपो दशरथोऽभवत्। श्रीरङ्गनाथं सम्पूज्य श्रीवैकुण्ठं तदाऽगमत्॥ २१॥ धार्मिकः सत्यसन्धश्च साधुर्मोरध्वजोऽभवत्। देहार्धं क्रकचैश्छित्वा दत्वा मोक्षमवाप ह॥ २२॥ तुङ्गध्वजो महाराजः स्वायम्भुवोऽभवत् किल। सर्वान् भागवतान् श्रुत्वा श्रीबैकुण्ठं तदागमत॥ २३॥ भूत्वा गोपाश्च ते सर्वे व्रजमण्डलवासिनः। निहत्य राक्षसान् सर्वान् गोलोकं तु तदा ययुः॥ २४॥

॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे रेवाखण्डे सत्यनारायणव्रतकथायां पञ्चमोऽध्यायः॥ ५॥

## मधुराष्ट्रकम्

अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्।। १।। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरम्। चिलतं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्।। २।। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ। नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपेतरखिलं मधुरम्॥ ३॥ गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम्। रूप मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्॥ ४॥ करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरम्। विमतं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्।। ५।। गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथी मधुरा। सिललं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्।। ६।। गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम्। दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मुधराधिपतेरिखलं मधुरम्॥७॥ गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा। दिलतं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुमरम्॥ ८॥

॥ इति श्रीमद्वल्लभाचार्यकृतं मधुराष्टकं सम्पूर्णम्॥

## श्री गोविन्द-दामोदर स्तोत्र

करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि॥१॥ श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति॥२॥ विक्रेतुकामा किल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्तिः। दध्यादिकं मोहवशादवोचद् गोविन्द दामोदर माधवेति॥३॥ गृहे गृहे गोपवधू-कदम्बाः सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति॥४॥ सुखं शयाना निलये निजेऽपि नामानि विष्णोः प्रवदन्ति मर्त्याः। ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति॥५॥ जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्त-भक्तार्ति-विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति॥६॥ सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम्। देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति॥७॥ जिह्ने रसज्ञे मधुर-प्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि। आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति॥८॥ त्वामेव याचे मम देहि जिह्ने समागते दण्डधरे कृतान्ते। वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति॥ ९॥ श्रीकृष्ण राधावर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णो। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति॥ १०॥

## श्री नारायणास्त्रम्

हरि: ॐ नमो भगवते श्रीनारायणाय नमो नारायणाय विश्वमूर्तये नमः। श्री पुरुषोत्तमाय युष्मद्दृष्टिप्रत्यक्षं वा परोक्षं वा अजीर्ण पंचविषूचिकां हन हन। ऐकाहिकं द्वयाहिकं त्र्याहिकं चातुर्थिकं ज्वरं नाशय नाशय। चतुरशीतिवातानष्टादशकृष्टान् अष्टादशक्षयरोगान हन हन। सर्वदोषान् भंजय भंजय। तत्सर्वान् नाशय नाशय। शोषय शोषय। आकर्षय आकर्षय। शत्रून मारय मारय। उच्चाटयोच्चाटय। विद्वेषय विद्वेषय। स्तंभय स्तंभय निवारय निवारय। विध्नैर्हन हन दह दह मथ मथ विध्वंसय विध्वंसय। चक्रं गृहीत्वा शीघ्र मागच्छागच्छ चक्रेण हत्वा परविद्यां छेदय छेदय भेदय भेदय। चतुरः शीतानि विस्फोटय विस्फोटय। अर्शोवात शूल दृष्टि सर्प सिंह व्याघ्र द्विपद चतुष्पद पदे बाह्यदिवि भूव्यन्तरिक्षे अन्यानिप कांश्चित् तद्द्वेषकान्तसर्वान् हन हन। विद्युन्मेघ नदी पर्वता टवी सर्वस्थान रात्रि दिन पन्था चौरान् वशं कुरू कुरू। हरि: ॐ नमो भगवते हीं हुं फट् स्वाहा ठ ठ ठ ठ हदयादत्ता।

## शिवप्रकरणम्



गणेश ध्यान

वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः। निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्व कार्येषु सर्वदा॥

#### अम्बिका ध्यान

हेमाद्रितनयां देवीं वरदां शङ्करप्रियाम्। लम्बोदरस्य जननी गौरीमावाहयाम्यहम्॥ॐ अम्बेऽ अम्बिके ऽम्बालिके नमा नयति कश्चन। ससस्त्यश्वक सुभद्द्रिकां काम्पीलवासिनीम्॥

#### नदीश्वर-ध्यान

ॐ आशुः शिशानो वृषभो न भीमो घनाघनः श्लोभणश्चर्षणीनाम्। सङ्क्रन्दनोऽनिमिषऽएकवीरः शत्रुंसेना ऽअजयत्साकमिन्द्रः॥ ॐ प्रैतु व्वाजी कनिक्क्रदन्ना नदद्रासभः पत्त्वा। भरत्नग्निं पुरीष्यं मा पाद्यायुषः पुरा॥

### वीरभद्र-ध्यान

ॐ भद्दं कण्णेभिः शृणुयाम देवा भद्दं पश्येमाक्ष भिर्यजत्त्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाणसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः॥ ॐ भद्द्रो नो ऽ अग्निराहुतो भद्द्रा रातिः सुभग भद्द्रो ऽअध्वरः। भद्द्रा ऽउत प्रशस्तयः॥

#### स्वामिकार्तिकेय ध्यान

ॐ यदक्क्रन्दः प्रथमं जायमान ऽ उद्यन्त्स मुद्द्रादुत वा पुरीषात्। श्येनस्य पक्षा हरिणस्य बाहू ऽउपस्तुत्यं महि जातं ते ऽ अर्ळ्वन्॥ ॐ यत्त्र बाणाः सम्पतिन्त कुमारा विशिखा ऽइव। तन्न ऽइन्द्रो बृहस्पतिरिदितिः शर्म्म यच्छतु व्विश्वाहा शर्म्म यच्छतु॥

## कुबेर-ध्यान

ॐ कुविदङ्ग यवमन्तो यवं चिद्यथा दान्त्यनुपूर्व्वं व्यियूय। इहेहैषां कृणुहि भोजनानि ये वर्हिषो नम ऽ उक्तिं यजन्ति॥ ॐ व्यय्भसोम व्रते तव मनस्तनूषु बिभ्रतः। प्रजावन्तः सचेमहि॥

#### कीर्तिमुख-ध्यान

ॐ असवे स्वाहा व्यसवे स्वाहा व्यिभुवे स्वाहा व्यिवस्वते स्वाहा गणिश्रये स्वाहा गणिपतये स्वाहाविभुवे स्वाहाधिपतये स्वाहा शृषाय स्वाहा संश्रसणीय स्वाहा चन्द्राय स्वाहा ज्योतिषे स्वाहा मिलिम्लुचाय स्वाहा दिवा पतये स्वाहा॥ ॐ ओजश्चमे सहश्चमेऽआत्माचमे तनूश्चमे शर्माचमे व्यम्मचमेऽङ्गानिचमे ऽस्थीनिचमे परूशिचमे शरीराणि चम ऽ आयुश्चमे जरा चमे यज्ञेनकल्पन्ताम्॥

#### नागेश्वर ध्यान

ॐ नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनु। ये ऽ अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः॥ शिवध्यानम्

ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोञ्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम्।

## पद्मासीनं समन्तात्स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्॥

अङ्गपूजनम्

ॐ ईशानाय नमः पादौ पूजयामि॥१॥ ॐ शङ्कराय नमः जंघे पूजयामि॥२॥ ॐ शूलपाणये नमः गुल्फौ पूजयामि॥३॥ ॐ शम्भवे नमः कटीं पूजयामि॥४॥ ॐ स्वयम्भुवे नमः गुह्यं पूजयामि॥५॥ ॐ महादेवाय नमः नाभिं पूजयामि॥६॥ ॐ विश्वकर्त्रे नमः उदरं पूजयामि॥७॥ ॐ सर्वतोमुखाय नमः पार्श्वे पूजयामि॥८॥ ॐ स्थाणवे नमः स्तनौ पूजयामि॥९॥ ॐ नीलकण्ठाय नमः कण्ठं पूजयामि॥१०॥ ॐ शिवात्मने नमः मुखं पूजयामि॥११॥ ॐ त्रिनेत्राय नमः नेत्रे पूजयामि॥१२॥ ॐ नागभूषणाय नमः शिरः पूजयामि॥१३॥ ॐ देवाधिदेवाय नमः सर्वाङ्ग पूजयामि॥१४॥

#### आवरणपूजनम्

ॐ अघोराय नमः ॐ पशुपतये नमः ॐ शिवाय नमः

ॐ विरूपाय नम: ॐ विश्वरूपाय नम: ॐ त्र्यम्बकाय नम:

३% भैरवाय नमः ॐ कपर्दिने नमः ॐ शूलपाणये नमः

ॐ भैरवाय नमः ॐ कर्पादेने नमः ॐ शूलपाणय ॐ ईशानाय नमः ॐ महेशाय नमः

एकादश शक्ति पूजनम्

ॐ उमायै नमः ॐ शङ्करप्रियायै नमः ॐ पार्वत्यै नमः

ॐ गौर्ये नमः ॐ काटिव्ये नमः ॐ कालिन्द्ये नमः

ॐ कोटर्ये नमः ॐ विश्वधारिण्ये नमः ॐ विश्वमात्रे नमः

ॐ भगवत्यै नमः ॐ विश्वेश्वर्ये नमः

#### गणपूजनम्

ॐ गणपतये नमः ॐ कार्तिकाय नमः ॐ पुष्पदन्ताय नमः

#### 💠 पाण्डित्य पूजा प्रकाशः 💠

ॐ कपर्दिने नमः ॐ भैरवाय नमः

ॐ शूलपाणये नमः

ॐ ईश्वराय नमः ॐ दण्डपाणये नमः

ॐ नन्दिने नमः

ॐ महाकालाय नमः

## अष्टमूर्तिपूजनम्

ॐ शर्वाय क्षितिमूर्तये नम:

ॐ भवाय जलमूर्तये नम:

ॐ रुद्राय अग्निमूर्तये नमः

ॐ उग्राय वायुमूर्तये नम:

ॐ भीमाय आकाशमूर्तये नमः ॐ पशुपतये यजमानमूर्तये नमः

ॐ महादेवाय सोममूर्तये नम: ॐ ईशानाय सूर्यमूर्तये नम:

#### एकादशरुद्रपूजनम्

ॐ अघोराय नमः

ॐ पशुपतये नमः

ॐ शर्वाय नमः

ॐ विरूपाक्षाय नम: ॐ विश्वरूपिणे नम: ॐ त्र्यम्बकाय नम:

ॐ कपर्दिने नमः

ॐ भैरवाय नमः

ॐ शूलपाणये नमः

ॐ ईशानाय नमः ॐ महेश्वराय नमः

# अष्टोत्तरशतनामभिः शिवार्चनम्

ॐ अस्य श्रीशिवाष्टोत्तरशतनाममन्त्रस्य नारायणऋषिः अनुष्टुप् छन्दः सदाशिवो देवता गौरी उमाशक्तिः श्रीसाम्बसदाशिवप्रीतये अष्टोत्तरशत-नामभिः शिवपूजने विनियोगः।

शिखरिशयनं नीलकण्ठं शान्ताकारं सुरेशं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभाङ्गम्। विश्वाधारं त्रितयनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं गौरीकान्तं वन्दे शम्भुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्॥

## 💠 अष्टोत्तरशत नामभिः शिवार्चनम् 💠

| १. ॐ शिवाय नमः            | २. ॐ महेश्वराय नमः                        | ३. ॐ शंभवे नमः         |
|---------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| ४. ॐ पिनाकिने नमः         | ५. ॐ शशिशेखराय नमः                        | ६. ॐ वामदेवाय नमः      |
| ७. ॐ विरूपाक्षाय नमः      | ८. ॐ कपर्दिने नमः                         | ९. ॐ नीललोहिताय नमः    |
| १०. ॐ शंकराय नमः          |                                           | १२. ॐ खट्वांगिने नम:   |
| १३. ॐ विष्णुवल्लभाय नमः   | १४. ॐ शिपिविष्टाय नमः                     | १५. ॐ अंबिकानाथाय नमः  |
| १६. ॐ श्रीकंठाय नमः       | 70, 0- 10-11-11-11                        | १८. ॐ भवाय नमः         |
| १९. ॐ शर्वाय नमः          | (*, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, *, * | २१. ॐ शितिकंठाय नमः    |
| २२. ॐ शिवाप्रियाय नमः     | २३. ॐ उग्राय नमः                          | २४. ॐ कपालिने नमः      |
| २५. ॐ कामारये नमः         | २६. ॐ अन्धकारसुरसूदनाय                    |                        |
|                           |                                           | २७. ॐ गंगाधराय नमः     |
| २८. ॐ ललाटाक्षाय नमः      | २९. ॐ कालकालाय नमः                        |                        |
| ३१. ॐ भीमाय नमः           | ३२. ॐ परशुहस्ताय नमः                      | ३३. ॐ मृगपाणये नमः     |
| ३४, ॐ जटाधराय नमः         | ३५. ॐ कैलासवासिने नमः                     |                        |
| ३७. ॐ कठोराय नमः          | ३८. ॐ त्रिपुरान्तकाय नमः                  | ३९. ॐ वृषांकाय नमः     |
| ४०. ॐ वृषभारूढाय नमः      | ४१. ॐ भस्मोद्भृलितविग्रहार                | प्र नमः                |
| ४२. ॐ सामप्रियाय नमः      | ४३. ॐ स्वरमयाय नमः                        | ४४. ॐ त्रिमूर्तये नमः  |
| ४५. ॐ अश्विनीश्वराय नमः   | ४६. ॐ सर्वज्ञाय नमः                       | ४७. ॐ परमात्मने नमः    |
| ४८. ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय |                                           |                        |
| नमः                       | ४९. ॐ हिवषे नमः                           | ५०. ॐ यज्ञमयाय नमः     |
| ५१. ॐ भूतपतये नमः         | ५२. ॐ पंचवक्त्राय नमः                     | ५३. ॐ सदाशिवाय नमः     |
| ५४. ॐ विश्वेश्वराय नमः    | ५५. ॐ वीरभद्राय नमः                       | ५६. ॐ गणनाथाय नमः      |
| ५७. ॐ प्रजापतये नमः       | ५८. ॐ हिरण्यरेतसे नमः                     | ५९. ॐ दुर्द्धर्षाय नमः |
| ६०. ॐ गिरीशाय नमः         | ६१. ॐ गिरिशाय नमः                         | ६२. ॐ अनघाय नमः        |
| ६३. ॐ भुजंगभूषणाय नमः     | ६४. ॐ भर्गाय नमः                          | ६५. ॐ गिरिधन्वने नमः   |
| ६६. ॐ गिरिप्रियाय नमः     | ६७. ॐ कृत्तिवासने नमः                     | ६८. ॐ पुरारातये नमः    |
| ६९. ॐ भगवते नमः           | ७०. ॐ प्रमथाधिपाय नमः                     | ७१. ॐ मृत्युंजयाय नमः  |
| ७२. ॐ सूक्ष्मतमवे नमः     | ७३. ॐ जगद्व्यापिने नमः                    | ७४. ॐ जगद्गुरवे नमः    |
| ७५. ॐ व्योमकेशाय नमः      | ७६. ॐ महासेनाय नमः                        | ७७. ॐ चारुविक्रमाय नमः |
|                           |                                           |                        |

#### 💠 पाण्डित्य पूजा प्रकाश: 💠

| ७८. ॐ रुद्राय नम:        | ७९.  | ॐ जनकाय नमः        | ८०. ॐ स्थाणवे नम:       |  |  |
|--------------------------|------|--------------------|-------------------------|--|--|
| ८१. ॐ अहिर्बुध्न्याय नम: | ८२.  | ॐ दिगंबराय नम:     | ८३. ॐ अष्टमूर्तये नम:   |  |  |
| ८४. ॐ अनेकात्मने नम:     | ८५.  | ॐ सात्त्विकाय नमः  | ८६. ॐ शुभविग्रहाय नम:   |  |  |
| ८७. ॐ शाश्वताय नम:       | ८८.  | ॐ खंडपरशवे नम:     | ८९. ॐ अजाय नम:          |  |  |
| ९०. ॐ पाशविमोचकाय नमः    |      |                    |                         |  |  |
| ९१. ॐ मृडाय नम:          | ९२.  | ॐ पशुपतये नमः      | ९३. ॐ देवाय नम:         |  |  |
| ९४. ॐ महादेवाय नम:       | ९५.  | ॐ अव्ययाय नम:      | ९६. ॐ हरये नम:          |  |  |
| ९७. ॐ पूष्पदंतभिदे नमः   | ९८.  | ॐ अव्यग्राय नम:    | ९९. ॐ दक्षाध्वरहराय नम: |  |  |
| १००. ॐ हराय नम:          | १०१. | ॐ भगनेत्रभिंदे नमः | १०२. ॐ अव्यक्ताय नम:    |  |  |
| १०३. ॐ सहस्राक्षाय नम:   | १०४. | ॐ सहस्रपदे नम:     | १०५. ॐ अपवर्गप्रदाय नम: |  |  |
| १०६. ॐ अनंताय नम:        | १०७. | ॐ तारकाय नमः       | १०८. ॐ परमेश्वराय नम:   |  |  |

#### **O O**

## रुद्राष्ट्राध्यायी

#### अथ षडङ्गन्यासः

- ॐ मनोजूतिर्ज्जुषतामाज्ज्यस्य बृहस्पतिर्य्यज्ञमि मन्तनो त्वरिष्टं य्यज्ञ ऐसिममन्दधातु ॥ व्विश्वेदेवासऽइहमा दयन्तामों ३ प्रतिष्ठ ॥ ॐ हृदयाय नमः ॥ १ ॥
- ॐ अबोद्ध्यग्नि÷समिधाजनानाम्प्रतिधेनुमिवायती मुषासम्। यह्ववाऽइ व प्रवयामुज्जिहाना:प्रभानवः सिस्त्रेतेनाकमच्छ॥ **ॐ शिरसे स्वाहा**॥२॥
- ॐ मूर्द्धानिन्दिवोऽ अरितम्पृथिव्याव्वैश्वानर मृतऽ आजातमग्निम्॥ कवि�सम्प्रााजमितिञ्जनानामासन्ना पात्रञ्जनयनन्त देवा÷॥ **ॐ शिखायै वषट्**॥ ३॥
- ॐ मर्म्माणितेव्वर्म्मणा च्छादयामिसोम स्त्वा राजामृतेनानुवस्ताम्॥ उरोर्व्वरीयोव्वरुणस्तेकृणोतुजयन्तन्त्वानुदेवामदन्तु॥ **ॐ कवचाय हुम्**॥४॥
  - ॐ व्यिश्वतश्चक्षुरुत विव्यश्वतोमुखो व्यिश्वतोबाहुरुतव्यिश्वतस्पात्॥

सम्बाहुब्भ्या न्धमितसम्पतत्रैर्द्यावाभूमीजनयन्देवऽएक:। ॐ नेत्रत्रयाय वौषट्॥५॥

ॐ मानस्तोकेतनयेमानऽआयुषिमानोगोषु मानोऽअश्वेषुरीरिषः॥ मानोव्वीरानुद्रभामिनोव्वधीर्हविष्ण्यन्तः सदिमत्त्वाहवामहे॥ ॐ अस्त्राय फट्॥ ६॥

(ध्यानम्) ध्यायेन्नित्यम्महेशं रजतिगरिनिषं चारुचन्द्रावतंसं रत्नकल्पोज्वलाङ्गम्परशुमृग वराभीतिहस्तम्प्रसन्नम्॥ पद्मासीनं समन्ता त्स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्व वन्द्यंनिखिलभयहर म्पञ्चवक्त्रन्त्रिनेत्रम्॥१॥ॐ नमः पार्वतीपते हर हर महादेव हर॥

#### प्रथमोऽध्याय

ॐ गणनान्त्वा गणपति�ंहवामहे प्प्रियाणान्त्वा प्प्रियपति�ं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपति�ं हवामहे व्वसोमम। आहमजानिगब्भंध मात्त्वमजासिगब्भंधम्॥१॥

गायत्री त्रिष्टुब्जगत्यनुष्टुप्पङ्कचासह। बृहत्यु ष्णिहा ककुप्पसूचीभिः शम्म्यन्तुत्वा॥२॥

द्विपदायाश्चतुष्ट्यदा स्त्रिपदायाश्चषट् पदाः। व्विच्छन्छायाश्चसच्छन्दाः सूचीभिः शम्म्यन्तुत्त्वा॥३॥

सहस्तोमाः सहसछन्दसऽ आवृतः सहप्रमाऽऋषयः सप्तदैव्याः। पूर्व्वेषाम्पन्था मनुदृश्यधीराऽ अन्वालेभिरेरत्थ्योनरश्म्मीन्॥४॥

ॐ यज्जाग्र्रतो दूर मुदैतिदैवन्तदुसुप्त स्यतथैवैति। दूरङ्ग मञ्ज्योतिषा ञ्ज्योतिरेक न्तन्नमेमन: शिवसङ्कल्प्पमस्तु॥५॥

येनकर्म्माण्यपसोमनीषिणो यज्ञेकृणवन्तिव्विदथेषु धीराः । यदपूर्व्वय्यक्षमन्तः प्रजानान्तन्न्मेमनः शिवसङ्कल्प्पमस्तु ॥ ६ ॥

यत्त्रज्ञानमुतचेतो धृतिश्चयज्ज्योतिरन्त रमृतम्प्रजासु। यस्म्मान्नऽऋते किञ्चनकर्म्मिक्रयते तन्मेमनः शिवसङ्कल्प्पमस्तु॥७॥ येनेदम्भूतम्भुवनम्भविष्यत्परिगृहीत ममृतेनसर्व्वम्। येनयज्ञस्तायते सप्तहोता तन्नमे मनः शिवसङ्कल्प्पमस्तु॥८॥

यस्मिन्नृचः सामयजूर्णष यस्मिन्न्प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः । यस्मिमेश्चित्तर्णसर्व्वमोत म्प्रजानान्तन्न्मेमनः शिवसङ्कल्प्पमस्तु ॥ ९ ॥

सुषारथिरश्वा निवयन्मनुष्य्यात्रे नीयते भीशुभिर्व्वाजिनऽइव। हृत्प्रतिष्ठुं य्यदजिरञ्जविष्ठन्तन्न्मेमनः शिवसङ्कल्प्पमस्तु॥ १०॥ इति प्रथमोऽध्याय॥ १॥

#### द्वितीयोऽध्याय

ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्॥ सभूमि $\psi$  सर्व्वतस्प्पृत्वा त्यितष्ठद्दशाङ्गलम्॥ १॥

पुरुषऽएवेद� सर्व्वं य्यद्भूतं य्यच्व भाव्यम्। उतामृतत्त्वस्ये शानोय-दन्नेनातिरोहति॥२॥

एतावानस्य महिमातोज्ज्यायांश्चपूरुषः । पादोस्यव्विश्वा भूतानित्रिपादस्या मृतन्दिवि ॥ ३ ॥

त्रिपादूर्ध्वऽउदैत्पुरुषः पादोस्येहा भवत्पुनः। ततोव्विष्व्वङ्व्यक्रा मत्साशनानशने ऽअभि॥४॥

ततोव्विराड जायतव्विराजोऽ अधिपूरुषः॥ सजातोऽअत्य रिच्च्यतपश्चाद् भूमिमथोपुरः॥५॥

तस्माद्यज्ञा त्सर्व्यहुतः सम्भृतम्पृषदाज्ज्यम्। पश्रूँस्ताँश्चक्रे व्वायव्या नारण्या ग्राम्म्याश्चये॥६॥

तस्माद्यज्ञात्सर्व्वहुतऋचः सामानिजज्ञिरे॥ छन्दार्थसिजज्ञिरे तस्म्माद्य-जुस्तस्म्मादजायत॥७॥

तस्म्मादश्वाऽअजायन्त येकेचोभयादतः। गवोहजज्ञिरे तस्मात्त– स्माज्जाताऽअजावयः॥८॥

तंय्यज्ञम्बर्हिषि प्प्रौक्षन्पुरुषञ्जातमग्ग्रतः। तेनदेवाऽ अयजन्तसाध्याऽ ऋषयश्चये॥९॥ यत्पुरुषंव्यदधुः कतिधाव्यकल्प्ययन्। मुखङ्किमस्यासीत्किम्बाहुकि-मूरूपादाऽउच्च्येते॥ १०॥

ब्राह्मणोस्य मुखमासीद्वाहूराजन्यः कृतः। ऊरूतदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याकृशूद्रोऽ अजायत॥ ११॥

चन्द्रमामनसोजातश्रक्षोः सूर्य्योऽअजायत। श्रोत्राद्वायुश्चप्प्राणाश्च मुखादग्निरजायत॥ १२॥

नाब्भ्याऽआसीदन्त रिक्षे॰ शीष्ट्योंद्यौः समवर्त्तत। पश्चाम्भूमिर्द्दिशः श्रोतात्तथालोकाँ २ ऽअकल्प्ययन्॥ १३॥

यत्पुरुषेणहविषा देवायज्ञमतन्वत । व्वसन्तोऽस्यासीदाज्ज्यङ्ग्रीष्मऽ इध्मः शरद्भविः॥ १४॥

सप्तास्यासन्त्परिधयस्त्रिः सप्तसमिधः कृताः। देवायद्यज्ञन्तन्न्वाना-ऽअबघ्न न्पुरुषम्पशुम्॥१५॥

यज्ञेय यज्ञमयजन्तदेवा स्तानि धर्म्माणि प्रथमान्यासन्। तेहनाकम्महिमानः सचन्तयत्रपूर्व्वेसाद्याः सन्तिदेवाः॥१६॥

अभ्द्य: सम्भृत: पृथिव्यैरसाच्चिव्यिश्व कर्म्मण: समवर्तताग्ग्रे। तस्यत्त्वष्टा व्विद्धदूपमेतितन्मर्त्यस्य देवत्वमाजानमग्रे॥ १७॥

ळेदा हमेतम्पुरुषम्महान्त मादित्यवर्णन्तमसः परस्तात्। तमेव ळिदित्त्वाति मृत्युमेतिनान्यः पन्थाळिद्यतेयनाय॥ १८॥

प्रजापतिश्चरतिगर्ब्भेऽअन्तरजायमानो बहुधाव्विजायते। तस्ययो निम्परिश्यन्तिधीरास्तस्मिन्हतस्त्थुर्ब्भुवना निव्विश्वा॥१९॥

योदेवेब्भ्यऽआतपतियोदेवानाम्पुरोहितः । पूर्ब्वोयोदेवेब्भ्यो जातोनमो रुचायब्ब्राह्मये ॥ २० ॥

रुचम्ब्राह्मञ्जनयन्तोदेवाऽअग्रेतदब्रुवन्। यस्त्वैवम्ब्राह्मणो व्विद्यात्तस्य देवा असन्वशे॥ २१॥

श्रीश्चतेलक्ष्मीश्च पत्क्यावहोरात्रे पार्श्वेनक्षत्राणिरूपमिश्वनौ व्यात्तम्। इष्णित्रिषाणा मुम्मऽइषाणसर्व्वलोकम्मऽइषाण॥ २२॥ इति द्वितीयोऽध्याय:॥ २॥

#### तृतीयोऽध्याय

हरि:—ॐ आशु: शिशानो व्वृषभोनभीमो घना घनः क्षोभणश्चर्षणीनाम्। सङ्क्रन्द नोनिमिषऽएकवीरः शत�सेनाअजयत्त्सा– कमिन्द्र:॥१॥

सङ्क्रन्दनो जिष्णुनायुत्तकारेण दुश्च्चयवनेन धृष्णुना तदिन्द्रेण जयततत्त्सहध्वं य्युधोनरऽइषुहस्तेनव्वृष्णा॥२॥

सऽइषुहस्तैः सनिषङ्गिभिर्व्वशीस्थ स्रष्ट्वा सयुधऽइन्द्रोगणेन। स्थन्या प्रतिहिताभिरस्ता॥३॥

बृहस्प्पते परिदीया रथेनरक्षोहा मित्राँ॥२॥ ऽअपबाधमान:। प्प्रभञ्जन्त्सेना: प्प्रमृणोयुधा जय त्रस्माकमेद्धयवितारथानाम्॥४॥

बलविज्ञायस्थिविरः प्रवीरः सहस्वाच्वा जीसहमानऽउग्गः। अभिवीरो अभिस त्त्वासहोजाजैत्रमिन्द्र रथमातिष्ठगोवित्॥५॥

गोत्रभिदङ्गोविदंव्व ज्ज्ञबाहुञ्जयन्तमज्ज्मप्प्रमृणान्तमोजसा॥ इम�सजाताऽअनु वीरयध्द्वमिन्द्र�सखायोऽ अनुस�रभद्भवम्॥ ६॥

अभिगोत्राणि सहसागाह मनोदयोवीरः शतमन्र्युरिन्द्रः। दुश्च्वयवनः पृतनाषाडयुध्योस्म्माक्षः सेनाऽअवतुप्प्रयुत्त्सु॥७॥

इन्द्रऽआसान्नेता बृहस्प्पतिर्दक्षिणा यज्ञ॰ पुरऽएतुसोमः॥ देवसेनानामभिभञ्जती नाञ्जयन्ती नाम्मरुतोयन्त्वग्ग्रम्॥८॥

इन्द्रस्य व्वृष्णोव्वरुणस्यराज्ञऽ आदित्याना म्मरुता�शर्द्धऽउग्ग्रम्॥ महामनसाम्भुवनच्चयवानाङ्घोषोदेवाना ञ्जयतामुदस्त्थात्॥९॥

उद्धर्षयमघ वन्ना युधान्युत्सत्त्वनाम्मा मकानाम्मना�सि॥ उद्घत्रहृत्वाजिनां व्वाजिन्नात्र्युद्रथानाञ्जयतांय्यन्तुघोषा:॥१०॥

अस्माकमिन्द्रः समृतेषुद्भव् जेष्ट्वस्माकं य्याऽइषवस्ताजयन्तु ॥ अस्माकं व्वीराऽ उत्तरेभवन्त्वस्माँ ॥ २ ॥ उदेवाऽअवताहवेषु ॥ ११ ॥

अमीषाञ्चित्तम्प्रतिलोभयन्ती गृहाणा ङ्गान्त्यप्यवेपरेहि॥ अभिप्प्रेहि निर्द्दहत्सुशोकै रन्धेनामित्रा स्तमसासचन्ताम्॥१२॥ अवसृष्टा परापतशख्त्र्येब्रह्मश्रःशिते॥ गच्छामित्रान्त्र पद्यस्व मामीषाङ्कञ्चनोच्छिष:॥ १३॥

प्रेताजयतानरऽइन्द्रोवः शर्म्मयच्छतु॥ उग्गावः सन्तु बाहवोना धृष्ट्यायथासथ॥१४॥

असौयासेना मरुतः परैषाम्ब्भ्यै तिनऽओजसास्प्पर्द्धमाना॥ ताङ्गृहततमसा पत्रते न यथामीऽ अन्त्योऽ अन्त्यन्नजानन्॥१५॥

यत्रबाणाः सम्पतन्तिकुमारा व्विशिखाऽइव॥ तन्नऽइन्द्रो बृहस्प्पतिरदितिः शर्म्मयच्छतु व्विश्वा हाशर्म्मयच्छतु॥ १६॥

मर्म्माणिते व्वर्म्मणा च्छादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनानुवस्ताम्॥ उरोर्व्वरीयो व्वरुणस्ते कृणोतुजयन्तन्त्वानु देवामदन्तु॥१७॥ इति तृतीयोऽध्याय:॥३॥

## चतुर्थोऽध्याय

ॐ व्यिभ्राड्बृहत्पिबतु सोम्म्यम्मद्धा युर्द्धद्यज्ञपतावविह्नुतम्॥ व्या तजूतोयोऽ अभिरक्षतित्त्मनाप्प्रजाः पुपोष पुरुषा व्यिराजति॥१॥

उदुत्त्यञ्जातवेदसन्देवं व्वहन्तिकेतवः ॥ दृशेव्विश्वायसूर्य्यम् ॥ २ ॥ येना पावकचक्षसाभुरणयन्तञ्जनाँ २ ॥ ऽअनु ॥ त्वं व्वरुणपश्यसि ॥ ३ ॥ देव्यावद्ध्वर्य्यूऽ आगत्र एशेनसूर्य्यत्वचा ॥ मद्धायज्ञ एसमञ्जाथे ॥ तम्प्र त्न्कथाऽयंव्वेनश्चित्रन्देवानाम् ॥ ४ ॥

तम्प्रत्वनथा पूर्ळ्थाव्विश्वथेम थाज्ज्येष्ठतातिम्बर्हिषद्धस्विव्विदम्॥ प्रतीचीनं व्वृजनन्दोहसेधु निमाशुञ्जयन्त मनुयासुव्वर्द्धसे॥५॥

अयंव्वेनश्चोदयत्पृश्नि गर्ब्भाज्ज्योतिर्ज्जरायूरजसोव्विमाने ॥ इममपा�सङ्गमेसूर्य्यस्य शिशुन्नविप्पा मतिभीरिहन्ति ॥ ६ ॥

चित्रन्देवानामुदगा दनीकञ्चक्षुम्मित्रस्य व्वरुणास्याग्ग्नेः । आप्प्राद्यावापृथिवीऽ अन्तरिक्ष७ सूर्य्यऽआत्मा जगतस्तस्त्थुषञ्च॥७॥

आनऽइडाभिर्व्विदथेसु शस्तिविश्वानरः सवितादेवऽएतु। अपियथा-युवानो मत्सथानो व्विश्श्वञ्ज गदभिपित्वेमनीषा॥८॥ यदद्यकच्चव्वृत्र हन्नुदगाऽअभिसूर्य्य ॥ सर्व्वन्तदिन्द्रतेव्वशे ॥ ९ ॥ तरिणर्व्विश्वदर्शतो ज्ज्योतिष्कृ दिससूर्य्य ॥ व्विश्श्वमाभासिरोच– नम् ॥ १० ॥

तत्सूर्य्यस्यदेवत्व न्तन्महित्वम्मध्दा कर्त्तीर्व्वितत**७**सञ्जभार॥ यदेद-युक्तहरितः सध स्त्थादाद्द्रात्रीव्वासस्तनुते सिमस्म्मै॥११॥

तिन्मत्रस्य व्वरुणस्याभिचक्षे सूर्य्योरूपङ्कृणु तेद्योरुपस्त्थे॥ अनन्त मन्युद्रुशदस्यपाजः कृष्ण्णमन्त्र्यद्धरितः सम्भरन्ति॥१२॥

बण्महाँ २॥ असिसूर्य्यबडादित्य महाँ२॥ ऽअसि॥ महस्तेसतो महिमापनस्यते द्धादेवमहाँ२॥ ऽअसि॥ १३॥

महस्तेसतो महिमापनस्यते द्धादेवमहाँ२॥ ऽअसि॥ १३॥

बट्सूर्य्यश्रवसामहाँ ॥ २ ॥ ऽअसि सत्रादेवमहाँ२ । । ऽअसि ॥ महन्नादेवानामसुर्य्यः पुरो हितो व्विभुज्ज्योतिरदाब्भ्यम् ॥ १४ ॥

श्रायन्तऽ इवसूर्य्यं व्विश्वेदिन्द्रस्यभक्षत॥ व्वसूनिजाते जनमानऽओजसा प्रतिभाग न्नदीधिम॥ १५॥

अद्यादेवाऽउदिता सूर्यस्य निर्ण हसः पिपृतानिरवद्यात्॥ तन्नोमित्रोळ्व रुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुपृथिवीऽउत द्यौः॥ १६॥

आकृष्णेनरजसा व्व र्त्तमानो निवेशयन्नमृतम्मर्त्यञ्च॥ हिरण्ययेनसविता रथेना देवोयाति भुवनानिपश्यन्॥ १७॥ इति चतुर्थोऽध्याय:॥ ४॥

#### पञ्चमोऽध्यायः

ॐ नमस्तेरुद्र मन्न्यवऽउतोतऽइषवेनम:॥ बाहुब्भ्यामुततेनम:॥१॥ याते रुद्रशिवातनूर घोरापापकाशिनी॥ तयानस्तन्न्वा शन्तमया– गिरिशन्ताभि चाकशीहि॥२॥

यामिषुङ्गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे॥ शिवाङ्गिरि त्रताङ्कुरु माहि�सी: पुरुषञ्जगत्॥३॥

शिवेनव्वचसात्त्वा गिरिशाच्छा व्वदामसि॥ यथान: सर्व्वमि ज्जगद यक्ष्मफंसुमनाऽअसत्॥४॥ अद्यवोचदिधवक्ता प्रथमोदैव्योभिषक्॥ अहींश्चसर्वाञ्चम्भयन्त्स र्वाश्चयातुधान्त्र्योधराची: परासुव॥५॥

असौयस्ताम्म्रोऽअरुणऽउतबब्धुः सुमङ्गलः॥ येचैन�र्रुरुप्राऽअभितो-दिक्षुश्रिताः सहस्रशोवैषा� हेडऽईमहे॥६॥

असौयोवसर्प्यति नीलग्ग्रीवो व्विलोहितः॥ उतैनंगोपाऽअदृ श्रन्नदश्श्र-न्नुदहार्य्यः सदृष्टोमृडयातिनः॥७॥

नमोस्तुनीलग्ग्रीवाय सहस्राक्षायमीढुषे॥ अथोयेऽअस्य सत्त्वानोहन्ते-ब्भ्योकरन्नमः॥८॥

प्रमुञ्चधन्न्वन स्त्वमुभयो रात्न्योंज्ज्याम्॥ याश्चतेहस्तऽइषवः पराता भगवोव्नप॥९॥

व्विज्ज्यन्धनुः कपर्दिनो व्विशल्ल्यो बाणवाँ२॥ ऽउत॥ अनेशन्नस्ययाऽ इषव आभुरस्यनिषङ्गधिः॥ १०॥

यातेहेतिर्म्मीढुष्ट्रम् हस्तेब्भूवते धनुः॥ तयास्म्मान्त्रिश्वतस्त्वमयक्ष्म-मयापरिभुज॥११॥

परितेधन्न्वनो हेतिरस्मान्वृणक्तुव्निश्वतः ॥ अथोयऽइषुधिस्तवारेऽ अस्म्मन्निधेहितम् ॥ १२ ॥

अवतत्यधनुष्ट्व७सहस्राक्षशतेषुधे॥ निशीर्य्यशल्ल्यानाम्मुखाशिवोनः सुमनाभव॥१३॥

नमस्तऽआयु धायानाततायधृष्णवे॥ उभाब्भ्या मुततेनमो बाहु-ब्भ्यान्तवधन्त्वने॥१४॥

मानोमहान्त मुतमानोऽ अर्ब्भकम्मानऽउक्षन्तमुतमानऽउक्षितम्॥ मानोव्वधीः पितरम्मोतमात रम्मानः प्रियास्तन्त्र्वोरुद्द्ररीरिषः॥१५॥

मानस्तोके तनयेमानऽआयुषिमानो गोषुमानो ऽअश्वेषुरीरिषः॥ मानोळ्वीरान्नुद्र भामिनोळ्वधीर्हळ्प्रिमन्तः सदिमत्त्वाहवामहे॥ १६॥ नमोहिरण्यबाहवे सेनान्येदिशाञ्चपतयेनमो नमोव्वृक्षेब्भ्यो हरिकेशेब्भ्यः पशूनाम्पतयेनमो नमः शष्प्पञ्जरायित्त्वषी मतेपथीनाम्पतयेनमो नमो हरिकेशायोपवीति ने पुष्ट्टानाम्पतयेनमो॥ १७॥

नमोबभ्लुशायब्याधिनेन्नाना म्पतयेनमो नमोभवस्यहेत्त्यै जगताम्पतयेनमोनमोरुद्रायाततायिनेक्षेत्राणाम्पतयेनमोनमः सूताया हन्त्यैवनाना म्पतयेनमो॥ १८॥

नमोरोहितायस्थपतये व्यृक्षाणाम्पतयेनमो नमोभुवन्तयेव्वारिवस्कृता यौषधीनाम्पतयेनमो नमो मन्त्रिणे व्वाणिजाय कक्षाणाम्पतये नमो नम ऽ उच्चैग्घीषायाक्रन्दयते पत्तीनाम्पतयेनमोनमः॥१९॥

नमः कृत्स्नायतया धावते सत्त्वनाम्पतयेनमो नमः सहमानाय निव्याधिनऽआव्याधिनीनाम्पतयेनमो नमोनिषङ्गिणेककुभायस्ते नानाम्पतयेनमो नमो निचेरवेपरिचरा यारण्यानाम्पतये नमो॥ २०॥

नमोव्बञ्चते परिवञ्चतेस्तायू नाम्पतयेनमो नमोनिषङ्गिणऽइषु-धिमतेतस्कराणाम्पतयेनमो नमः सृकायिब्भ्योजि-घा॰सभ्द्योमुष्ण्णताम्पतये नमो नमो सिमभ्द्योनक्कञ्च रभ्द्यो व्विकृन्तानाम्पतयेनमः॥ २१॥

नमऽउष्षणीषिणे गिरिचरायकुलु ञ्चाानाम्पतयेनमो नमऽइषुमभ्द्यो धन्त्रायिक्थ्यश्च वोनमो नमऽ आतन्त्रानेक्थ्यः प्रतिदधानेक्थ्यश्चवो नमो नमऽ आयच्छभ्द्योस्यभ्द्यश्चवोनमो॥ २२॥

नमोव्विसृजभ्द्यो व्विद्ध्यभ्द्यश्चवोनमो नमः स्वपभ्द्योजाग्ग्रभ्द्यश्चवोनमो नमः शयानेब्भ्य ऽआसीनेब्भ्यश्चवोनमो नमस्तिष्ठुभ्द्योधावभ्द्यश्च वो नमो॥ २३॥

नमः सभाक्यः सभापतिक्थ्यश्चवोनमो नमोश्चेक्थ्योश्च पतिभ्यश्च वो नमो नमऽ आव्याधिनीक्थ्योव्विविध्द्यन्तीक्थयश्चवोनमो नमऽउगणाक्थ्यः स्तृ७ह तीक्थ्य श्चवोनमो॥ २४॥

नमो गणेब्भ्योगणपतिब्भ्यश्चवोनमो नमोव्त्रातेब्भ्योव्त्रातपति-ब्भ्यश्चवोनमोनमो गृत्त्सेब्भ्योगृत्त्सपतिब्भ्य श्चवोनमो नमोव्चि रूपेब्भ्योव्ञ्चिरूपेबभ्यश्चवोनमो॥ २५॥ नमः सेनाब्भ्यः सेनानिब्भ्यश्चवोनमो नमोरिथब्भ्यो ऽअरथेब्भ्यश्च वो नमो नमः क्षतृब्भ्यः सङ्ग्रही तृब्भ्यश्चवोनमो नमोमहभ्द्योऽअर्ब्भकेब्भ्यश्चवो नमः॥ २६॥

नमस्तक्षक्रयोरथकारेक्यश्चवोनमो नमः कुलालेक्यः कर्म्मारेक्यश्च वोनमो नमोनिषादेक्यः पुञ्जिष्ठेक्यश्चवोनमो नमः श्वनिक्योमृग-युक्यश्चवोनमो॥ २७॥

नमः श्वभ्यः श्वपतिब्भ्यश्चवोनमो नमोभवायचरुद्रायच नमः शर्व्वायचपशुपतयेच नमोनीलग्ग्रीवायचशितिकण्ठायच॥ २८॥

नमः कपर्दिनेच व्युप्तकेशायच नमः सहस्राक्षायच शतधन्त्र्वनेच नमो गिरिशयायच शिपिविष्ट्टायच नमोमीढुष्ट्टमाय चे षुमतेच॥ २९॥

नमोह्नस्वायचव्वामनायच नमोबृहतेचव्वर्षीयसे च नमोव्यृद्धाय-चसवृधेच नमोग्रायचप्प्रथमायच॥ ३०॥

नमऽआशवेचाजिरायच नमः शीग्घ्या यच शीब्भ्यायच नमऽऊम्म्यायचा वस्वन्र्याय चनमोनादेयायचद्द्वीप्प्यायच॥ ३१॥

नमोज्ज्येष्ठायचकनिष्ठायच नमः पूर्व्वजायचापरजायच नमोमध्द्य-मायचापगल्ल्भाच नमोजघन्न्यायच बुध्न्यायच॥ ३२॥

नमः सोब्भ्यायच प्रतिस्र्याच नमोयाम्म्यायचक्षेम्म्याय च नमः श्लोक्यायचावसान्त्र्यायच नमऽ उर्व्वर्य्यायचखल्ल्यायच॥३३॥

नमोव्वन्यायचकक्ष्यायच नमः श्र्र्रवायचप्रतिश्र्रवायच न मऽआशुषेणायचाशुरथायच नमः शूरायचावभेदिनेच॥ ३४॥

नमोबिल्भ्मिनेच कवचिनेच नमोव्विम्मिणेचव्वरूथिनेच नमः श्रृतायचश्र्रुतसेनायच नमो दुन्दुब्भ्यायचाहनन्त्र्यायच॥ ३५॥

नमोधृष्ण्यावे चप्प्रमृशायच नमोनिषङ्गिणेचेष्युधिमतेच नमस्तीक्ष्णेष-वेचायुधिनेच नमः स्वायुधायचसुधन्वने च॥ ३६॥

नमः स्त्रुत्यायचपत्थ्यायच न मः काट्यायचनीप्याय च नमः कुल्ल्यायचसरस्यायच नमोनादेया यचव्वैशन्तायच॥ ३७॥ नमः कूप्प्यायचावट्ट्या यच नमोव्वीध्द्रयाघ्चातप्प्यायच नमोमेग्घ्यायचिव्वद्युत्यायच नमोव्वर्ष्याय चावर्ष्यायच॥ ३८॥

नमोव्वात्यायचरेष्ममयायच नमोव्वास्तव्यायचव्वास्तुपायच नमः सोमायचरुद्रायच नमस्ताम्प्रायचारुणायच॥ ३९॥

नमः शङ्गवेचपशुपतयेच नमऽउग्ग्रायचभीमायच नमोग्ग्रेव धायचदूरेवधायच नमोहन्त्रेचहनीयसेच नमोव्वृक्षेब्भ्योहरिकेशेब्भ्यो नम स्ताराय॥४०॥

नमः शम्भवायचमयो भवायच नमः शङ्करायचमयस्स्वकरायच नमः शिवायचशिवतरायच॥ ४१॥

नमः पार्य्याय चावार्य्यायच नमः प्रतरणायचोत्तरणायच नमस्तीत्थ्यायचकूल्ल्यायच नमः शष्यायच फेत्र्यायच॥ ४२॥

नमः सिकत्यायचप्प्रवाह्यायच नमः कि॰ शिलायच क्षयणायच नमः कपर्दिनेचपुलस्तयेच नमइरिण्यायचप्प्रपत्थ्यायच॥ ४३॥

नमोळ्रज्यायचगोष्ठायच नमस्तल्प्यायचगेह्यायच नमोहृदय्यायच निवेष्प्याच नमः काट्यायचगह्नरेष्ठ्रायच॥ ४४॥

नमः शुष्ट्याय चहरित्याय नमः पाछ स व्यायचरजस्यायच नमोलोप्यायचोलप्यायच नमऽऊर्व्यायचसूर्व्यायच॥ ४५॥

नमः पर्णायचपर्णशदायच नमऽ उद्गुरमाणायचाभिग्ग्ध्नतेच नमऽआखिदतेचप्रखिदतेच नमऽइष्षकृभ्द्योधनुष्कृभ्द्यश्चवोनमो नमोवः किरिकेब्भ्योदेवानार् हृदयेब्भ्योनमोळ्विचित्र्वत्केब्भ्यो नमोविक्षिणत्केब्भ्यो नमऽआनिर्हतेभ्यः॥ ४६॥

द्रापेऽअन्धसस्प्पते दरिद्रनीलोहित॥ आसाम्प्रजाना मेषाम्पशूना-म्माभेर्म्मारोङ्मोचन: किञ्चनाममत्॥ ४७॥

इमारूद्रायतवसे कपर्दिने क्षयद्द्वीराय प्रभरामहेमती: । यथाशमसद्द्विपदेचतुष्प्पदे व्विश्वम्पुष्टृङ्ग्रामेऽअस्मिन्ननातुरम् ॥ ४८ ॥ याते रुद्रशिवातनूः शिवाव्विश्वाहाभेषजी॥ शिवारुतस्यभेषजी तयानोमृडजीवसे॥ ४९॥

परिनोरुद्रस्यहेतिर्व्वृणक्तु पस्त्विषस्यदुर्म्मतिरघायोः ॥ अवस्त्थिरामघ-वभ्द्यस्तुनुष्व्व मीढ्वस्तोकायतनयायमृड ॥ ५० ॥

मीदुष्ट्टमशिवतमशिवोनः सुमनाभव॥ परमेव्वृक्षऽआयुधन्निधाय कृत्तिंवसानऽआचरपिनाकम्बिभ्रदागहि॥५१॥

व्विकिरिद्द्रव्विलोहित नमस्तेअस्तुभगवः ॥ यास्ते सहस्र७ हेतयोत्र्यमस्ममन्निवपन्तुताः ॥ ५२ ॥

सहस्राणिसहस्रशो बाह्वोस्तवहेतयः॥ तासा मीशानोभगवः पराचीनामुखाकृधि॥५३॥

असङ्ख्याता सहस्राणियेरुद्राऽअधिभूम्याम्॥ तेषा�सहस्रयो जने वधन्त्रानितन्मसि॥५४॥

अस्मिन्नमहत्त्यर्णवेन्तरि क्षेभवाऽअधि॥ तेषा� सस्रयोजनेवधन्ना-नितन्नमसि॥५५॥

नीलग्ग्रीवाः शितिकण्ठादिवर्थरुद्राऽऽउपश्रिश्रताः॥ तेषार्थ सहस्रयोजनेवध न्नवानितन्मसि॥५६॥

नीलग्ग्रीवाः शितिकण्ठाःशर्वाऽअधः 🧨 क्षमाचराः ॥ 🦰 तेषार्थः सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तत्रमसि ॥ ५७ ॥

येळ्यृक्षेषु शष्पिञ्जरानीलग्ग्री वाळिलोहिता: ॥ तेषा७ सहस्रयोजनेऽव धन्त्रानितन्नमसि ॥ ५८ ॥

येभूतानामधिपतयोव्विशिखासः कपर्द्दिनः॥ तेषा७ सहस्रयोजनेऽव धन्त्रानितन्न्मसि॥५९॥

येपाथाम्पथिरक्षयऽऐल बृदाऽआयुर्ग्युधः॥ तेषा७ सहस्रयोजनेऽव धन्त्रानितन्मसि॥६०॥

येतीर्थानि प्रचरन्ति सृकाहस्तानिषङ्गिणः॥ तेषा**॰** सहस्रयोजनेऽव धन्नानितन्न्मसि॥६१॥ येन्नेषु व्विविध्द्यन्ति पात्रेषुपिबतोजनान्॥ तेषा॰ सहस्रयोजनेऽव धन्वानितन्न्मसि॥६२॥

यऽएतावन्तश्चभूया७ सश्चदिशोरुद्रा व्वितस्थिरे ॥ तेषा७ सहस्रयोजनेऽव धन्वानितन्न्मसि ॥ ६३ ॥

नमोस्तुरुद्रेक्थ्यो येदिवियेषांव्वर्षमिषवः॥ तेक्थ्योदशप्प्राचीर्द्दशदक्षिणा दशप्प्र तीचीर्द्दशोदीचीदशोदर्ध्वाः। तेक्थ्योनमोऽअस्तुतेनोवन्तुते नोमृडयन्तुतेय न्द्रिष्म्मोयश्चेनोद्वेष्ट्वितमेषाञ्जम्भेदध्धमः॥ ६४॥

नमोस्तु रुद्रेब्भ्यो येन्तरिक्षेयेषांव्वातऽइषवः ॥ तेब्भ्योदशप्प्राचीर्द्दश दक्षिणादशप्प्रतीचीर्द्द शोदीचीदशोदर्ध्वाः ॥ तेब्भ्योनमोऽअस्तुतेनोव न्तुतेनोमृडयन्तु तेयन्द्विष्मोयश्च नोद्वेष्टित मेषाञ्चम्भेदध्ध्मः ॥ ६५ ॥

नमोस्तुरुद्देब्भ्यो येपृथिव्यांये षामन्नमिषवः ॥ तेब्भ्योदशप्प्राचीर्दश दक्षिणादशप्प्रतीचीर्द्दशो दीचीदशोदर्ध्वाः ॥ ते ब्भ्योनमोऽ अस्तुतेनो-वन्तुतेनोमृडयन्तुते यन्द्विष्मोयश्चनेद्वेष्ट्टित मेषाञ्जम्भेदध्ध्मः ॥ ६६ ॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

### षष्ठोऽध्यायः

ॐव्वय॰सोमव्वते तवमनस्तनूष्षुबिभ्रतः। प्रजावन्तः सचेमिह ॥१॥ एषते रुद्रभागः सहस्वस्राम्बिकया तञ्जुषस्वस्वाहैषते रुद्रभागऽआ– खुस्तेपशुः॥२॥

अवरूद्रमदीमह्यवदेवन्त्र्यम्बकम्॥ यथानोव्वस्यसस्करद्यथानः श्रश्रेयसस्कर द्यथानो व्यवसाययात्॥ ३॥

भेषजमसिभेषजङ्गवे ष्वायपुरु षायभेषजम्॥ सुखम्मेषायमेष्य्यै॥४॥

त्र्यम्बकंय्यजामहे सुगन्धिम्पुष्टिवर्द्धनम् ॥ उर्व्वारुक मिवबन्धनान्न मृत्योर्म्मुक्षीयमामृतात् ॥ त्र्यम्बकंय्यजामहेसुगन्धिम्पतिवेदनम् । उर्व्वारुकमिव बन्धनादि तोमुक्षीयमामृत: ॥ ५ ॥

एतत्ते रुद्रावसन्तेनपरोमूजवतोतीहि। अवततधन्वा पिनाकावसः कृत्तिवासाऽअहि॰ सन्न: शिवोतीहि॥६॥ त्र्यायुषञ्जमदग्ग्रेः कश्यपस्यत्त्र्यायुषम् ॥ यद्देवेषुत्र्र्यायुषन्तन्नोऽ अस्तुत्त्र्यायुषम् ॥ ७ ॥

शिवोनामासिस्वधितिस्ते पितानमस्तेऽ अस्तुमामाहि॰ सी: ॥ निवर्त्तयाम्म्यायुषेन्नाद्याय प्रजन नायरायस्पोषाय सुप्र जास्त्वायसुवीर्य्याय ॥ ८ ॥ इति षष्ठोऽध्याय: ॥ ६ ॥

#### सप्तमोऽध्यायः

ॐ उग्ग्रश्च भीमश्च ध्वान्तश्श्चधुनिश्स्व॥ सासह्वाँश्श्चाभियुग्वाच व्विक्षिप: स्वाहा॥१॥

अग्निछहृदयेनाशनिछ हृदयाग्ग्रेण पशुपतिङ्कृत्स्न हृदयेनभवंय्यक्ना॥ शर्व्वम्मतस्त्रा ब्भ्यामी शानम्मन्त्र्युना महादेवमन्तः पर्शव्येनोग्ग्रन्देवंव्वनिष्ठुना व्वसिष्ठुहनुः शिङ्गीनिको श्याब्भ्याम्॥२॥

उग्ग्रंल्लोहितेनिमत्रणं सौ व्यत्त्येन रुद्रन्दौर्व्यत्येनेन्द्रम्प्रक्क्रीडेन मरुतो बलेनसाध्द्यान् प्रमुदा॥ भवस्य कण्ठ्यणं रुद्रस्यान्तः पार्श्व्यम्महादेवस्य यकुच्छर्व्यस्यव्यनिष्ठु पशुपतेः पुरीतत्॥३॥

लोमक्थ्यः स्वाहा लोमक्थ्यः स्वाहात्त्वचेस्वाहात्त्वचेस्वाहा लोहितायस्वाहा लोहितायस्वाहा मेदोक्थ्यः स्वाहामेदोक्थ्यः स्वाहा। मार्७सेक्थ्यः स्वाहामार्७सेक्थ्यःस्वाहा स्नावक्थ्यः स्वाहास्नावक्थ्यः स्वाहाऽस्त्थक्थ्यः स्वाहाऽस्त्थक्थ्यः स्वाहा मज्जक्थ्यः स्वाहामज्ज क्थ्यः स्वाहा रेतसेस्वाहा पायवेस्वाहा॥४॥

आयासायस्वाहा प्रायासायस्वाहा संय्यासायस्वाहा व्वियासायस्वाहो द्यासायस्वाहा॥ शुचेस्वाहा शोचतेस्वाहा शोचमानायस्वाहा शोकायस्वाहा॥५॥

तपसेस्वाहा तप्यतेस्वाहा तप्य मानायस्वाहा तप्त्पाय स्वाहा घर्माय स्वाहा। निष्कृत्यैस्वाहा प्रायश्चित्त्यैस्वाहा भेषजायस्वाहा॥६॥

यमायस्वाहान्त कायस्वाहा मृत्येवेस्वाहा॥ ब्रह्मणेस्वाहा ब्ब्रह्महत्या यै स्वाहा व्विश्वेब्भ्योदेवे ब्भ्यः स्वाहा द्यावापृथिवीब्भ्याछ स्वाहा॥७॥ इति सप्तमोऽध्यायः॥७॥

### अष्टमोऽध्याय:

ॐ व्वाजश्श्चमे प्रसवश्श्चमे प्रयतिश्श्चमेप्रसितिश्श्चमेधी तिश्श्चमे क्क्रतुश्श्चमे स्वरश्श्चमे श्लोकश्श्चमे श्र्रवश्श्चमे श्र्रुतिश्श्चमे ज्ज्योति श्श्चमे श्वश्श्चमे यज्ञेनकल्प्पन्ताम्॥१॥

प्राणश्चमेपानश्च्यमे व्यानश्श्चमे सुश्श्चमे चित्तञ्चमऽआधीतञ्चमे व्याक्चमे मनश्श्चमे चक्षुश्चमे श्श्रोत्रञ्चमे दक्षश्श्चमे बलञ्चमेयज्ञेनकल्प्पन्ताम्॥२॥

ओजश्चमे सहश्चमऽ आत्क्माचमे तनूश्चमे शर्मचमे व्यम्मचमेझानिचमे स्थीनिचमे परूछिषचमे शरीराणिचमऽआयुश्चमे जराचमे यज्ञेनकल्प्यन्ताम्॥३॥

ज्ज्यैष्ठयञ्च मऽआधिपत्त्यञ्चमे मन्त्युश्चमे भामश्चमे मश्चमेम्भश्चमे जेमाचमे महिमाचमे व्वरिमा च मे प्प्रथिमाचमे व्वर्षिमाचमे द्राघिमाचमे व्वृद्धञ्चमे व्वृद्धिश्चमे यज्ञेनकल्प्पन्ताम्॥४॥ (न०१)

सत्त्यञ्चमे श्रद्धाचमे जगच्चमे धनञ्चमे व्विश्वञ्चमे महश्च मे क्रीडा मे मोदश्चमे जातञ्चमे जनिष्यमाणञ्चमे सूक्तञ्चमे सुकृ तञ्चमे यज्ञेन-कल्प्पन्ताम्॥५॥

ऋतञ्चमे मृतञ्चमे यक्ष्मञ्चमे नामय च्चमे जीवातुश्चमे दीर्घायुत्वञ्चमे निमत्रञ्चमे भयञ्चमेसुखञ्चमे शयनञ्चमे सूषाश्चमे सुदिनञ्चमे यज्ञेन-कल्प्पन्ताम्॥६॥

यन्ताचमे धर्ताचमे क्षेमश्चमे धृतिश्चमे व्विश्वञ्चमे महश्चमे संविच्चमे ज्ञात्रञ्चमे सूश्चमे प्रसूश्च मेसीरञ्चमेलयश्चमेयज्ञेनकल्प्पन्ताम् ॥ ७ ॥

शञ्चमेमयश्चमेप्प्रियञ्चमे नुकामश्चमे कामश्चमे सौनसश्चमे भगश्चमे द्रविणञ्चमे भद्रञ्चमे श्रेयश्चमे व्वसीय श्चमेयशश्चमे यज्ञेनकल्प्पन्ताम्॥८॥(न० २)॥

ऊर्क्चमे सूनृताचमे पयश्चमे रसश्चमे घृतञ्चमे मधुचमे सग्गिधश्श्चमे सपीतिश्श्चमे कृषिश्चमे व्वृष्टिश्चमे जैत्रञ्चमऽऔद्भिद्यञ्चमे यज्ञेनकल्प्पन्ताम्॥९॥ रियश्चमे रायश्चमे पुष्टश्चमे पुष्टिश्चमे व्विभुचमे प्रभुचमे पूर्णञ्चमे पूर्णतरञ्चमे कुयवञ्चमे क्षितञ्चमे ऋञ्चमे क्षुच्चमे यज्ञे नकल्प्पन्ताम्॥ १०॥

व्यित्तञ्चमे व्येद्यञ्चमे भृतञ्चमे भविष्ययच्यमे सुगञ्चमे सुपत्थ्यञ्चमऽ-ऋद्धञ्चमऽ ऋद्धिश्चमे क्लृप्तञ्चमे क्लृप्तिश्चमे मतिश्चमे सुमतिश्चमेयज्ञेन-कल्प्पन्ताम् ॥ ११ ॥

व्यीहयश्चमे यवाश्चमे माषाश्चमे तिलाश्चमे मुद्गाश्चमे खल्ल्वाश्चमे प्रियङ्गवश्चमे णवश्मे श्यामाकाश्चमे नीवाराश्चमेगोधूमाश्चमे मसूराश्चमे यज्ञेनकल्प्यन्ताम्॥१२॥ (न०३)॥

अश्म्माचमे मृत्तिकाचमे गिरयश्चमे पर्व्वताश्चमे सिकताश्चमे व्वनस्प्पतयश्चमे हिरण्यञ्चमे यश्चमे श्यामञ्चमे लोहञ्चमे सीसञ्चमे त्रपु चमे यज्ञेनकल्प्पन्ताम्॥ १३॥

अग्निश्चम आपश्चमे व्वीरूध श्चमऽओषधयश्चमे कृष्टपच्याश्चमे कृष्टपच्च्याश्चमे ग्राम्मयाश्चमे पश वऽआरण्ण्याश्चमे व्वित्तञ्चमे व्वित्तिश्च मे भूतञ्च मे भूतिश्चमे यज्ञेनकल्पन्धन्ताम्॥ १४॥

व्यसुचमे व्यसतिश्रमे कर्म्मचमे शक्तिश्चमे र्त्थश्चमऽएम श्चमऽइत्याचमे गतिश्चमे यज्ञेनकल्प्पन्ताम्॥ १५॥ (न० ४)॥

अग्निश्च मऽइन्द्रश्चमे सोमश्चमऽइन्द्रश्चमे सविताचमऽइन्द्रश्चमे सरस्वतीचमऽइन्द्रश्चमे पूषाचमऽइन्द्रश्चमे बृहस्प्पतिश्चमऽइन्द्रश्चमे यज्ञेन-कल्प्पन्ताम्॥ १६॥

मित्रश्चमऽइन्द्रश्चमे व्वरुणश्चमऽइन्द्रश्चमे धाताचमऽइन्द्रश्चमे त्वष्टा-चमऽइन्द्रश्चमे मरुतश्चमऽइन्द्रश्चमे व्विश्वेचमे देवाऽइन्द्रश्चमे यज्ञेनकल्प्प-न्ताम्॥१७॥

पृथिवीचमऽइन्द्रश्चमे न्तरिक्षञ्चमऽइन्द्रश्चमे द्यौश्चमऽइन्द्रश्चमे समाश्चमऽ-इन्द्रश्चमे नक्षत्राणिचमऽइन्द्रश्चमे दिशश्चमऽइन्द्र श्चमे यज्ञेन-कल्प्पन्ताम्॥ १८॥ (न० ५)॥ अ७ शुश्चमे रिष्ममश्चमे दाब्ध्यश्चमेधिपतिश्चमउपा७ शुश्चमे न्तर्य्यामश्चमऽऐन्द्रवायवश्चमे मैत्रावरणश्चमऽआश्थिनश्चमे प्रतिप्रस्थानश्चमे शुक्रश्चमे मन्थीचमे यज्ञेनकल्प्पन्ताम्॥ १९॥

आग्रयणश्च मे व्वैस्वदेवश्चमे ध्रुवश्चमे व्वैश्श्वानरश्चमऽऐन्द्राग्नश्चमे महावैश्वदेवश्चमे मरुत्वतीयाश्च्चमे निष्क्रकेवल्यश्च्चमे सा वित्रश्चमे सारस्वतश्चमे पात्क्नीवतश्चमे हारियो जनश्च मे यज्ञेनकल्प्पन्ताम्॥ २०॥

स्रुचश्च्यमे चमसाश्च्यमे व्वायव्यानिचमे द्रोणकलशश्च्यमे ग्ग्रावाणाश्च्यमे धिषवणेचमे पूतभृच्चमऽआधवनीयश्च्यमे व्वेदिश्च्यमे बर्हिश्श्रमे वभृथश्च्यमे स्वगाकारश्च्यमे यज्ञेनकल्पन्ताम्॥ २१॥ (न० ६)॥

अग्निश्च्यमे घर्म्मश्च्यमे क्रिश्श्यमे सूर्य्यश्च्यमे प्राणश्च्यमे श्रथमेधश्श्यमे पृथिवीचमे दितिश्चमे दिति श्च्यमे द्यौश्च्यमे ङ्गुलयः शक्कर योदिशश्च्यमे यज्ञेनकल्प्पन्ताम्॥ २२॥

व्य्रतञ्चमऽऋतवश्श्चमे तपश्श्चमे संवत्सरश्श्चमे होरात्रेऽऊर्व्वष्ठीवेबृह द्रथन्तरेचमे यज्ञेनकल्प्पन्ताम्॥ २३॥ (न० ७)॥

एकाच मेतिस्रश्अमेतिस्रश्अमे पञ्चचमेपञ्चचमे सप्तचमेसप्तचमे नवचमेनवचमऽ एकादशचमऽकादशचमे त्रयोदशचमेत्रयोदशचमे पञ्चदशचमेपञ्चदशचमे सप्तदशचमे सप्तदशचमे नवदशचमेनवदशचम ऽएकवि॰ शतिश्अमऽएकवि॰ शतिश्अमेत्रयोवि॰ शतिश्अमे त्रयोवि॰ शतिश्अ पञ्चवि॰शतिश्चमे पञ्चवि॰शतिअमे सप्तवि॰शतिअ ये सप्तवि॰शतिअ नवपि॰शतिअ मऽएकति॰ शच्चमऽएकति॰ शच्चमे त्रयस्त्रि॰ शच्चमे यज्ञेनकल्प्पन्ताम्॥ २४॥ (न०८)॥

चतस्रश्श्रमेष्टौ च मेष्टौ चमेद्वादशचमे द्वादशचमे षोडशचमे षोडशचमे वि॰ शतिश्श्रमे वि॰शतिश्श्रमे चतुर्व्वि॰ शतिश्श्रमे चतुर्व्वि॰ शतिश्रमे ष्टावि॰शतिश्रमे ष्टावि॰शतिश्रमे द्वात्रि॰ शच्चमे द्वात्रि॰शच्चमे षट्ति॰शच्चमे षट्ति॰शच्चमेचत्वारि॰ शच्चमे चत्वारि॰ शच्चमे चतुश्चत्वारि**॰ श**च्चमे ष्टाचत्वारि�शच्चमे यज्ञेनकल्प्पन्ताम्॥२५॥ (न० ९)॥

त्र्यविश्वमेत्र्यवीचमे दित्यवाटचमे दित्यौहीचमे पञ्चाविश्श्वमे पञ्चावीचमे त्रिवत्सश्श्वमे त्रिवत्साचमे तुर्य्यवाट्चमे तुर्य्यौहीचमे यज्ञेनकल्प्यन्ताम्॥ २६॥

पष्ठवाट्चमे पष्ठौहीचमऽउक्षाचमे व्वशाचमऽऋषभ श्चमे व्वेहच्चमे नड्वॉॅंश्श्चमे धेनुश्चमे यज्ञेनकल्प्प्न्ताम्॥२७॥ (न०१०)॥

व्याजायस्वाहा प्रसवायस्वाहा पिजायस्वाहा क्रतवेस्वाहा व्यसवेस्वाहा हर्प्पतये स्वाहा न्हेमुग्ग्धायस्वाहा मुग्ग्धायव्यैन्श्रिनायस्वाहा व्यिन्श्रिनऽआन्त्यायनायस्वाहान्त्याय भौवनायस्वाहा भुवनस्यपतयेस्वाहा धिपतयेस्वाहा प्रजापतयेस्वाहा॥ इयन्तेराणिमित्राय यन्तासियमनऽ ऊर्ज्जेत्वा व्यष्टियैत्वा प्रजाना न्त्वा धिपत्याय॥ २८॥

आयुर्यज्ञेनकल्प्पता म्प्राणोयज्ञेनकल्प्पताञ्च क्षुर्य्यज्ञेनकल्प्पताश्च श्रुर्यज्ञेनकल्प्पताश्च श्रुर्यज्ञेनकल्प्पता व्याग्यज्ञेनकल्प्पता म्मनोयज्ञेनकल्प्पतामात्मा- यज्ञेनकल्प्पता म्ब्रह्मा यज्ञेनकल्प्पता ज्योतिर्य्यज्ञेनकल्प्पता स्वर्यज्ञेनकल्प्पताम्पृष्ठंयज्ञेन कल्प्पतां यज्ञोयज्ञेनकल्प्पताम्॥ स्तोमश्च- यजुश्चऽऋक्चसामचबृह द्रथन्तरञ्च॥ स्वर्देवाऽअगन्मामृता ऽअभूमप्प्रजापतेः प्राजाऽअभूमळ्वेट्स्वाहा॥ २९॥ (न० ११)॥ इति अष्टमोऽध्यायः॥ ८॥

### रुद्रपद्धतौशान्त्यध्यायः

ॐ ऋवंव्वाचम्प्रपद्ये मनोयजुः प्प्रपद्ये साम प्प्राणम्प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रंप्रपद्ये॥ व्वागोजः सहौजोमयिप्प्राणापानौ॥१॥

यन्नेच्छिद्रञ्चक्षुषोत्हृदयस्य मनसो वातितृण्णम्बृहस्प्पतिम्मेतद्दधातु॥ शन्नोभवतुभुवनस्ययस्प्पति:॥२॥

भूर्ब्भुवः स्वः। तत्सवितुर्व्वरेण्यम्भभर्गोदेवस्यधीमहि॥ धियोयोनः प्रचोदयात्॥३॥

कयानश्श्चित्रऽआभुवदूती सदावृध: सखा॥ कयाशचिष्ठयाव्वृता॥४॥

कस्त्वा सत्योमदानाम्म� हिष्ठोमत्सदन्थसः ॥ दृढा चिदारुजेव्वसु ॥ ५ ॥ अभीषुणः सखी नामविताजरितृणाम् ॥ शतम्भवास्यूतिभिः ॥ ६ ॥

कयात्वन्नऽऊत्याभिप्प्रमन्दसेव्वृषन् ॥ कयास्तोतृब्भ्यऽआभर ॥ ७ ॥ इन्द्रोव्विश्श्वस्यराजित ॥ शन्नोऽअस्तु द्विपदेशञ्चतुष्पदे ॥ ८ ॥ शन्नोमित्रः शंव्वरुणः शन्नोभवत्वर्य्यमा ॥ शन्नऽइन्द्रो बृहस्प्पितः शन्नोव्विष्णुरुरुक्क्रमः ॥ ९ ॥

शन्नोव्वातः पवता 🕏 शन्नस्तपतुसूर्य्यः ।। शर्न्नःकनिक्रदद्देवः पर्ज्जन्योऽअभिवर्षतु ॥ १० ॥

अहानिशम्भवन्तुनः श्र७ं रात्रीः प्प्रतिधीयताम्॥ शन्नऽइन्द्राग्नी भवतामवोभिः शन्नऽइन्द्रावरणारातहव्या॥ शन्नऽइन्द्रापूषणाव्वाजसातौ शमिन्द्रासोमासुवतायशंय्योः॥ ११॥

शन्नोदेवीरभिष्टय ऽआपोभवन्तुपीतये॥ शंय्यो रभिस्नवन्तुनः॥ १२॥ स्योनापृथिवि नोभवान्नृ क्षरानिवेशनी॥ यच्छानः शर्म्मसप्रथा॥ १३॥ आपोहिष्ठा मयोभुवस्तानऽ ऊर्ज्जेदधातन। महेरणायचक्षसे॥ १४॥ योवः शिवतमो रसस्तस्यभाजयतेहनः। उशतीरिवमातरः॥ १५॥ तस्माऽअरङ्गमामवो यस्यक्षयायजिन्न्वथ। आपोजनयथाचनः॥ १६॥

द्यौ: शान्तिरन्तिरक्षिणं शान्ति: पृथिवी शान्तिराप: शान्तिरोषधय: शान्ति:। व्वनस्प्पतय: शान्तिर्व्वश्वेदेवा: शान्तिर्ब्ब्रह्मशान्ति: सर्व्वणं शान्तिः शान्तिरेवशान्ति: सामाशान्तिरेधि॥ १७॥

दृतेदृ्थं हमामित्रस्यमा चक्षुषा सर्व्वाणिभूतानि समीक्षन्ताम्॥ मित्रस्याहञ्चक्षुषा सर्व्वाणि भूतानिसमीक्षे॥ मित्रस्यचक्षुषासमीक्षामहे॥ १८॥

दृतेदृ॰ हमा॥ ज्योक्तेसन्दृशिजीव्यास ञ्ज्योक्तेसन्दृशि-जीव्यासम्॥ १९॥

नमस्तेहरसेशोचिषेनमस्तेऽअस्तवर्च्चिषे ॥ अन्त्यांस्तेऽ अस्ममत्तपन्तुहेतयः पावको अस्ममन्भ्य७ शिवो भव॥ २०॥ नमस्ते अस्तुव्विद्युते नमस्तेस्तनयित्नेवे। नमस्ते भगवन्नस्तुयतः स्वः समीहसे॥ २१॥

यतोयतः समीहसेततोनोऽ अभयङ्कुरु। शन्नः कुरुप्प्रजाभ्योभयन्नः पशुभ्यः॥ २२॥

सुमित्रियानऽ आपऽओषधयः सन्तुदुर्म्मित्रि यास्तस्मौ सन्तुयोस्म्मान्व्देष्टियञ्चव्वयन्द्विषमः॥२३॥

तच्चक्षुर्देव हितम्पुरस्ताच्छुक्क्रमुच्चरत्॥ पश्येमशरदः शतञ्जीवेमशरदः शत॰ शृणुयामशरदः शतम्प्रब्ब्रवामशरदः शतमदीनाः स्यामशरदः शतमभूयश्रश्रशरदः शतात्॥ २४॥ अश्व शान्ति २॥ इति रुद्रपद्धतौशान्त्यध्यायः॥

#### स्वस्तिप्रार्थनामन्त्राः

हरि ॐ स्वस्तिनऽइन्द्रोव्वृद्धश्र्रवाः स्वस्तिनः पूषाव्विश्ववेदाः॥ स्वस्तिनस्ताक्ष्योऽरिष्ट्टनेमिः स्वस्तिनोबृहस्प्पतिर्द्दधातु॥१॥

ॐ पयः पृथिव्वयाम्पयऽ ओषधीषु पयोदिव्ययन्तरिक्षेपयोधाः॥ पयस्वतीः प्रदिशः सन्तुमह्य्यम्॥२॥

ॐ व्विष्णोरराट मसिव्विष्णोः श्र्नप्पत्रेस्त्थोव्वि ष्णो स्यूरसिव्विष्णोद्धुवोऽसि॥ व्यैष्णवमसिव्विष्णपवेत्त्वा॥ ३॥

ॐ अग्ग्निहेवता व्वातोदेवता सूर्य्योदेवता चन्द्रमादेवता व्यसवोदेवता रुद्रादेवता ऽऽदित्त्यादेवता मरुतोदेवता व्विश्वेदेवादेवता बृहस्पतिर्हेवतेन्द्रोदेवता व्वरुणो देवता॥४॥

ॐ सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः ॥ भवे भवे नातिभवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः ॥ ५ ॥

वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलिकरणाय नमो बलिकरणाय नमो बलिप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः ॥ ६॥

अघोरेभ्यो ऽथघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः ॥ सर्वेभ्यः सर्व शर्वेभ्योनमस्ते ऽ अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥ ७ ॥

तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि॥ तन्नो रुद्र: प्रचोदयात्॥८॥

ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानाम्॥ ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽ-धिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे ऽअस्तु सदा शिवोऽम्॥९॥

- ॐ शिवोनामासिस्विधितिस्ते पितानमस्ते ऽअस्तुमामाहि॰ सी:॥ निवर्त्तयाम्म्यायुषेऽन्नाद्याय प्रजननायरायस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय-सुवीर्य्याय॥१०॥
  - ॐ व्विश्वानिदेवसवितर्दुरितानिपरासुव ॥ यद्धद्रन्तन्नऽ आसुव ॥ ११ ॥
- ॐ द्यौः शान्तिरन्तिरक्षिणं शान्तिः पृथिवीशान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः॥ व्वनस्प्पतयः शान्तिर्व्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्ब्रह्मशान्तिः सर्व्वणं शान्तिः शान्तिरेवशान्तिः सामाशन्तिरेधि॥१२॥
- ॐ सर्व्वेषां वा एष व्वेदाना७ं रसो यत्साम सर्व्वेषामेवैनमेतद्वेदाना७ं रसेनाभिषिञ्चति ॥ १३ ॥

इतिस्वस्तिप्रार्थनामन्त्राः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।

अनेन श्रीरुद्राभिषेककर्मणा श्रीभवानीशङ्करः महारुद्रः प्रीयतां न मम। ॐ सदाशिवार्पणमस्तु।

000

# श्रीशिवमानसपूजा

रत्नैः किल्पतमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनम्। जातीचम्पकिबल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देव दयानिधे पशुपते हृत्किल्पतं गृह्यताम्॥१॥ सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोद्धियुतं रम्भाफलं पानकम्। शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु॥ २॥ छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरिमृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा। साष्टाङ्गं प्रणतिः स्तुतिर्बहुविधा ह्येतत्समस्तं मया सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो॥ ३॥ आत्मा त्वं गिरिजा मितः सहचराः प्राणाः शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः। सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत्कर्म करोमि तत्तदिखलं शम्भो तवाराधनम्॥ ४॥ करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा

श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम्। विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो॥५॥

# बिल्वाष्ट्रकम्

त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधम्। त्रिजन्मपापसंहारं एकबिल्वं शिवार्पणम्॥१॥ त्रिशाखैर्बिल्वपत्रैश्च अच्छिद्रैः कोमलैः शुभैः। शिवपूजां करिष्यामि बिल्वंपत्रं शिवार्पणम्॥२॥

अखण्डैर्बिल्वपत्रैश्चपूजये**च्छिव** शंकरम्। कोटिकन्या महादानं विल्वपत्रं शिवार्पणम्॥३॥ शालिग्रामशिलामेकां विप्राणां जातु अर्पयेत्। सोमयत्रमहापुण्यमेकिबल्वं शिवार्पणम्॥४॥ लक्ष्म्या स्तनत उत्पन्नं महादेवस्य च प्रियम्। बिल्ववृक्षं प्रयच्छामि ह्येक बिल्वं शिवार्पणम्॥५॥ दर्शनं बिल्वपत्रस्य स्पर्शनं पापनाशनम्। अघोरपापसंहारएकबिल्वं शिवार्पणम् ॥ ६ ॥ मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे। अग्रतः शिवरूपाय एकबिल्वं शिवार्पणम्।। ७।। बिल्वाष्ट्रकमिदं पुण्यं यः पठेच्छिवसन्निधौ। सर्वपापविनिर्मुक्तः शिवलोकमवाजुयात्॥ ८॥

# श्रीशिवपञ्चाक्षरस्तोत्रम्

नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय।
नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै 'न' काराय नमः शिवाय॥१॥
मन्दािकनीसिललचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वरप्रमथनाथमहेश्वराय।
मन्दारपुष्पबहुपुष्पसुपूजिताय तस्मै 'म' काराय नमः शिवाय॥२॥
शिवाय गौरीवदनाञ्जवृन्दसूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय।
श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै 'शि' काराय नमः शिवाय॥३॥
वसिष्ठ कुम्भोद्भवगौतमार्य-मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय।
चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै 'व' काराय नमः शिवाय॥४॥

यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय। दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै 'य' काराय नमः शिवाय॥५॥ पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेच्छिवसन्निधौ। शिवलोकमवाजोति शिवेन सह मोदते॥६॥

॥ इति श्री मच्छङ्कराचार्य विरिचितं शिवपञ्चाक्षर स्तोत्रं सम्पूर्ण॥

शिवताण्डवस्तोत्रम् जटाटवीगलजलप्रवाहपावितस्थले

गलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम्।

डमडुमडुमडुमन्निनादवडुमर्वयं

चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्॥१॥

जटाकटाहसम्भ्रमभ्रमन्निलम्पनिर्झरी-

विलोलवीचिवल्लरीविराजमानमूर्द्धनि।

धगद्धगद्धगञ्चलल्ललाटपट्टपावके

किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम॥२॥

धराधरेन्द्रनन्दिनीविलासबन्धुबन्धुर-

स्फुरद्दिगन्तसन्ततिप्रमोदमानमानसे

कृपाकटाक्षधोरणीनिरुद्धदुर्धरापदि

क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि॥३॥

जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभा-

कदम्बकुङ्कुमद्रवप्रलिप्तदिग्वधूमुखे।

मदान्धसिन्धुरस्फुरत्त्वगुत्तरीयमेदुरे

मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि॥४॥

सहस्रलोचनप्रभृत्यशेषलेखशेखर-

प्रसूनधूलिधोरणीविधूसराङ्घ्रिपीठभूः ।

भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटकः

श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः॥५॥

ललाटचत्वरज्वलद्धनञ्जयस्फुलिङ्गभा-निपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकम्। सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं

महाकपालि सम्पदे शिरो जटालमस्तु नः ॥ ६ ॥

करालभालपट्टिकाधगद्धगद्धगज्ज्वल-

द्धनञ्जयाहुतीकृतप्रचण्डपञ्चसायके ।

धराधरेन्द्रनन्दिनीकुचाग्रचित्रपत्रक-

प्रकल्पनैकशिल्पिन त्रिलोचने रतिर्मम॥७॥

नवीनमेघमण्डलीनिरुद्धदुर्धरस्फुर-

त्कुहूनिशीथिनीतमःप्रबन्धबद्धकन्धरः

निलिम्पनिर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरः

कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः॥८॥

प्रफुल्लनीलपङ्कजप्रपञ्चकालिमप्रभा-

वलम्बिकण्ठकन्दलीरुचिप्रबद्धकन्धरम्।

स्मरिच्छदं पुरिच्छदं भविच्छदं मखिच्छदं

गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे॥ ९॥

अखर्वसर्वमङ्गलाकलाकदम्बमञ्जरी-

रसप्रवाहमाधुरीविजृम्भणामधुव्रतम्

स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं

गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे।। १०॥

जयत्वदभ्रविभ्रमभ्रमद्भुजङ्गमश्रस-

द्विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्करालभालहव्यवाद्।

धिमिद्धिमिद्धिमिद्ध्वनन्मृदङ्गतुङ्गमङ्गल-

**ध्वनिक्रमप्रवर्तितप्रचण्डताण्डवः** 

शिवः॥ १०॥

दृषद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्त्रजो-

र्गरिष्ठरत्नलोष्ठयोः

सुहृद्विपक्षपक्षयोः।

तृणारविन्दचक्षुषोः प्रजामहीमहेन्द्रयोः

समप्रवृत्तिकः कदा सदाशिवं भजाम्यहम्॥ ११॥

कदा निलिम्पनिर्झरीनिकुञ्जकोटरे वसन्

विमुक्तदुर्मितः सदा शिरःस्थमञ्जलिं वहन्।

विलोललोललोचनो ललामभाललग्नकः

शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्॥ १२॥

इमं हि नित्यमेवमुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं

पठन्स्मरन्बुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततम्।

हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं

विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम्॥१३॥

पूजावसानसमये दशवक्त्रगीतं

यः शम्भुपूजनमिदं पठति प्रदोषे।

तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतुरङ्गयुक्तां

लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः॥१४॥

॥ इति श्री रावणकृत शिवताण्डव स्तोत्रं सम्पूर्णम्॥

# श्रीरुद्राष्ट्रकम्

नमामीशमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं॥ १॥ निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिरा ग्यान गोतीतमीशं गिरीशं। करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं॥२॥ तुषाराद्रि संकाश गौरं गभीरं मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरं। स्फ़रमौलि कल्लोलिनी चारु गंगा लसद्भालबालेन्दु कंठे भुजंगम्॥ ३॥ चलत्कुंडलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं। मृगाधीशचर्माम्बरं मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि॥४॥ प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटिप्रकाशं। त्रयः शूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं॥५॥ कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सञ्जनानन्ददाता पुरारी। चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी॥६॥ न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजंतीह लोके परे वा नराणाम्। न तावत्सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं॥७॥ न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भु तुभ्यं। जरा जन्म दुःखौघ तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो॥८॥ रुद्राष्ट्रकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये। ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति॥९॥

॥ इति श्री गोस्वामि तुलसीदासकृत श्री रुद्राष्ट्रक सम्पूर्णम्॥

# लिङ्गाष्ट्रकम्

ब्रह्म-मुरारि-सुरार्चित-लिङ्गं निर्मल-भासित-शोभित-लिङ्गम्। जन्मज-दुःख-विनाशक-लिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम्॥१॥ करुणाकरलिङ्गम्। देवमुनि-प्रवरार्चित-लिङ्गं कामदहं सदाशिवलिङ्गम्॥ २॥ तत्प्रणमामि रावणदर्प-विनाशन-लिङ्गं बुद्धिविवर्धन-कारणलिङ्गम्। सर्वसुगन्धि-सुलेपितलिङ्गं सिद्ध-सुरा-ऽसुर-वन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम्॥ ३॥ कनक-महामणि-भूषितलिङ्गं फणिपति-वेष्टित-शोभितलिङ्गम्। तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम्॥४॥ दक्षसुयज्ञ-विनाशकलिङ्गं पङ्कजहार-सुशोभितलिङ्गम्। कुङ्कुम-चन्दन-लेपितलिङ्गं सञ्चित-पाप-विनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम्॥५॥ भावैभीक्तिभिरव च लिङ्गम्। देवगणार्चित-सेवितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम्।। ६ ॥ दिनकरकोटि-प्रभाकरलिङ्गं सर्वसमुद्भव-कारणलिङ्गम्। वेष्ट्रितलिङ्गं अष्टदलोपरि सदाशिवलिङ्गम्।। ७।। अष्ट्रदिरद्र-विनाशितलिङ्गं तत्प्रणमामि सुरवनपुष्प-सदार्चितलिङ्गम्। सुरगुरु-सुरवर-पूजितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम्॥८॥ परात्परं परमात्मकलिङ्गं पठेच्छिवसन्निधौ। लिङ्गाष्ट्रकमिदं पुण्यं यः मोदते॥ ९॥ सह शिवलोकमवाजोति शिवेन

# श्रीविश्वनाथाष्ट्रकम्

गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्।। १।। वाचामगोचरमनेकगुणस्वरूपं वागीशविष्णुसुरसेवितपादपीठम् वामेन विग्रहवरेण कलत्रवन्तं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्।। २।। भूताधिपं भुजगभूषणभूषिताङ्गं व्याघ्राजिनाम्बरधरं जटिलं त्रिनेत्रम्। पाशाङ्कुशाभयवरप्रदशूलपाणिं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्।। ३।। शीतांशुशोभितिकरीटविराजमानं भालेक्षणानलविशोषितपञ्चबाणम् नागाधिपारचितभासुरकर्णपूरं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्॥४॥ दुरितमत्तमतङ्गजानां पञ्जाननं दनुजपुङ्गवपन्नगानाम्। नागान्तकं दावानलं मरणशोकजराटवीनां। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्।। ५।। सगुणनिर्गुणमद्वितीय-तेजोमयं मानन्दकन्दमपराजितमप्रमेयम्

सकलनिष्कलमात्मरूपं। नागात्मकं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्।। ६।। स्वजनानुरागं रागादिदोषरहितं वैराग्यशान्तिनिलयं गिरिजासहायम्। गरलाभिरामं। माधुर्यधैर्यसुभगं विश्वनाथम्।। ७॥ वाराणसीपुरपतिं भज परस्य निन्दां आशां विहाय परिहृत्य पापे रितं च सुनिवार्य मनः समाधौ। परेशं। हत्कमलमध्यगतं आहादय वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् ॥ ८ ॥ शिवस्य वाराणसीपुरपतेः स्तवनं व्याख्यातमष्टकमिदं पठते मनुष्यः। विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं श्रियं विद्यां सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षम्॥९॥

॥ इति श्रीमहर्षिव्यासप्रणीतं श्रीविश्वनाथाष्टकं सम्पूर्णम्॥

शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते॥ १०॥

विश्वनाथाष्ट्रकमिदं यः पठेच्छिवसन्निधौ।

# देवीप्रकरणम्



#### ध्यानम्

या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी गम्भीरावर्तनाभिः स्तनभरनिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया। या लक्ष्मीर्दिव्यरूपैर्मणिगणखिन्ततैः स्नापिता हेमकुम्भैः सा नित्यं पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता॥ सर्व रूपं मयी देवी सर्वं देवी मयं जगत्। अतोऽहं विश्व रूपांत्वा नमामि परमेश्वरी॥ मत्समः पातकी नास्ति पापघ्नी त्वत्समानिह। एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु॥

#### ॥ प्राणप्रतिष्ठा ॥

जलमादाय। अस्य श्री प्राणप्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्माविष्णुमहेश्वराः ऋषयः सामानि छन्दांसि जगत्सृष्टिकारिणी प्राणशक्तिर्देवता आं बीजं हीं शक्तिः क्रौं कीलकं अस्य प्राणप्रतिष्ठापने विनियोगः।

ब्रह्माविष्णुमहेश्वरऋषिभ्यो नमः शिरसि। ऋग्यजुः सामछंदोभ्यो नमः

मुखे। जगत्सृष्टिकारिणीप्राणशक्तिर्देवतायै नमः हृदये। आंबीजाय नमः गुह्ये। ह्याँ शक्त्ये नमः पादयोः। क्रौं कीलकाय नमः सर्वांगे।

#### ॥ अथ षडंगन्यासः॥

अं कं खं गं घं ङं आं—पृथिव्यब्तेजोवाय्वाकाशात्मने अंगुष्ठाभ्याम् नमः। इं चं छं जं झं ञं ईं—शब्दस्पर्शरूपरसगंधात्मने तर्जनीभ्याम् नमः। उं टं ठं इं ढं णं ऊं—त्वक्चक्षुजिह्वाघ्राणात्मने मध्यमाभ्यां नमः। एं तं थं दं धं नं ऐं—वाक्पाणिपादपायूपस्थात्मने अनामिकाभ्यां नमः। ओं पं फं बं भं मं औं—वचनादानगतिविसर्गानंदात्मने कनिष्ठिकाभ्यांनमः। अं यं रं लं वं शं षं सं हं अः—मनोबुद्ध्यहंकारिचत्तविज्ञानात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः।

एवं हृदयादि न्यासः। ततो आं नमः नाभ्यादिपादपर्यन्तम्। हीं नमः हृदायादि नाभ्यन्तम्। क्रौं नमः भूमध्यादिहृदान्तम् विन्यस्य। हृदये सप्तधातून् विन्यसेत्।

यं त्वगात्मने नमः। लं मांसात्मने नमः। वं मेदात्मने नमः। सं अस्थ्यात्मने नमः। यं मञ्जात्मने नमः। शंशुक्रात्मने नमः। हों ओजसात्मने नमः। हं प्राणात्मने नमः। क्षं जीवात्मने नमः। इति हृदये विन्यस्य। अं नमः। आं नमः। इं नमः। ईं नमः। इत्यादि क्षकारान्तं व्यापकं कुर्यात्। ततः स्वहृदि मंडुकाय नमः। कालाग्निरुद्राय नमः।

#### ध्यानम्

रक्तां भोधिस्थपोतोल्लसदरुणसरोजाधिरूढा कराब्जैः पांशं कोदंडिमक्षूद्रभवमथगुणमप्यंकुशं पंचबाणान्। ब्रिभ्राणा सृक्क्रपालं त्रिनयनलिसता पीनवक्षोरुहाढया देवी बालार्कवर्णा भवतु सुखकरी प्राणशक्तिः परा नः॥ १॥

इति ध्यात्वा मानसोपचारै: संपूज्य सुमुखवृत्त चतुरस्त्र गोक्षुर योनिमुद्रां प्रदर्शयेत् ततो ज्ञानमुद्रया हस्तं दत्त्वा प्राणस्थापनं कुर्यात्। आं हीं क्रौं यं रं लं वं शं षं सं हं सः सोऽहं इह स्थिति प्राणाः ।-पुनः आं हीं क्रौं यं रं लं वं शं षं सं हं सः सोऽहं जीव स्थिति इहस्थिताः ।-पुनः आं हीं क्रौं यं रं लं वं शं षं सं हं सः सोऽहं सर्वेन्द्रियाणि वाङ्मनस्त्वक्चक्षुः श्रोत्रजिह्वाघ्राण-पाणिपादपायूपस्थानीहैवागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु नमः हीं क्षं सं हं हीं हीं इति प्राणप्रतिष्ठामंत्रं त्रिवारं पठेतु।

गर्भाधानादिसंस्कारसिद्ध्यर्थं षोडशवारं प्रणवं जपेत्। अनेन मम देहस्य गर्भाधानादिसंस्काराः संपद्यन्ताम्। अयं देहः सर्वकर्मारंभयोग्यो जात इति भावनम्। ज्योतिर्मयं स्वशरीरं भावयेत्। ततः प्राणायामं कुर्यात्।

अकारादिषोडशस्वरानुच्चार्य वामनासिकया वायुं पूरयेत्। ककारादि पंचिवंशतिवर्णानुच्चार्य कुम्भकेन वायुं स्थिरीकृत्य। यकारादि क्षकारान्तवर्णानुच्चार्य वायुं रेचयेत्। एवं प्राणायामं कुर्याद्।

> यथा पर्वतिधातूनां दोषं दहित पावकः। एवमन्तर्गतं पापं प्राणायामेन दह्यते॥१॥

> > ॥ इति प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग॥

## ॥ मातृकान्यासः॥

जलमादाय। अस्य श्री अंतर्मातृकामंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः अन्तर्मातृकासरस्वती देवता हलो बीजानि स्वरा शक्त्यः अन्तर्मातृका न्यासे विनियोगः।

ब्रह्माऋषये नमः शिरिस । गायत्रीच्छंदसे नमः मुखे । अन्तमातृकासरस्वतीदेवतायै नमः हृदये । हलो बीजाय नमः गृह्ये । स्वराः शक्तये नमः पादयो । हीं अं कं खं गं घं ङं आं-अंगृष्ठाभ्याम् नमः । इं चं छं जं झं जं ईं-तर्जनीभ्यां नमः । उं टं ठं डं ढं णं ऊं – मध्यमाभ्यां नमः । एं तं थं दं धं नं ऐं अनामिकाभ्यां नमः । ओं पं फं बं भं मं औं कनिष्ठकाभ्यां नमः । अं यं रं लं वं शं षं सं हं लं क्षं अः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । एवं हृदयादिन्यास्यः ।

ध्यानम्

पंचाशिल्लिपिभिर्विभज्य मुखदोह्न्यद्मवक्षः स्थलाम्। भास्वन्मौलिनिबद्ध-चंद्रशकलामापीनतुंगस्तनीम्। मुद्रामक्षगुणं सुधाढ्यकलशं विद्यां च हस्ताम्बुजै ब्रिभ्राणा विशदप्रभां त्रिनयनां वाग्देवतामाश्रये॥१॥

एवं ध्यात्वा मानसोपचारैः संपूज्य। सुमुखवृत्तचतुरस्त्रगोक्षुरयोनिमुद्रां प्रदर्शयेत्। ततो दक्षिणकनिष्ठिकादिवामांगुष्ठान्तं अंगुलिषु षोडशस्वरान् विन्यसेत्।

अं आं इं ईं उं ऊं ऋ ॠ लृं लृं एं ऐं ओं औं अं अ: ततो वामतर्जनीमारभ्यदक्षिण तर्जनीपर्यन्तमेकैकस्यां पर्वस्याग्रेषु चतुरश्चतुरो वर्णान् विन्यसेत्।

कं खंगं घं ङं चं छं जं झं ञं टं ठं डं ढं णं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं षं सं (अगुष्ठयो:) हं लं (अंगुल्घग्रेषु) क्षं विन्यसेत्। इति करस्थमातृकान्यास:। पुन: पूर्वोक्त-मातृकान्यास:।

षोडशपत्रके कंठे अं आं इं ईं उं ऊं ऋ ॠ लृं लॄं एं ऐं ओं ओं अं अः (द्वादशपत्रके हृदि) कं खं गं घं ङं चं छं जं झं जं टं ठं (दशपत्रके नाभौ) डं ढं णं तं थं दं धं नं पं फं (षट्पत्रके गुह्ये) बं भं मं यं रं लं (चतुष्पत्रके गुदे) वं शं षं सं (द्विपत्रके भ्रुवोर्मध्ये) हं क्षं॥ ततो मूर्धीधिपादपर्यन्तं व्यापकं कुर्यात्। अं आं इत्यादि क्षान्तम्।

॥ अथ बहिर्मातृकान्यासः ॥

अस्य श्री बहिर्मातृकान्यासस्य ब्रह्माऋषिः गायत्री छन्दः मातृकासरस्वतीदेवता हलोबीजानि स्वराः शक्तयः बहिर्मातृकान्यासे विनियोगः।

ब्रह्माऋषये नमः शिरसि। गायत्री छंदसे नमः मुखे। श्री बहिर्मातृकासरस्वत्यै नमः हृदये। हलोबीजाय नमः गुह्ये। स्वराः शक्तये नमः पादयोः। अं कं खं गं घं ङं आं अंगुष्ठाभ्यां नमः। इं चं छं जं झं ञं ईं- तर्जनीभ्यां नमः। उं टं ठं डं ढं णं ऊं – मध्यमाभ्यां नमः। एं तं थं दं धं नं ऐं – अनामिकाभ्याम नमः। ओं पं फं बं भं मं औं – कनिष्ठिकाभ्यां नमः। अं यं रं लं वं शं षं सं हं लं क्षं अः करतलकर पृष्ठाभ्याम् नमः। एवं हृदयादि। ध्यानम्

आधारे लिंगनाभौ प्रकटितहृदयेद्वादशार्द्धे ललाटे द्वे पत्रे षोडशारे द्विदशदशदले द्वादशार्द्धे चतुष्के। वासांते बालमध्ये फडकठसहिते कंठदेशे स्वराणाम् हं क्षं तत्त्वार्थयुक्तं सकलदलगतं वर्णरूपं नमामि।

अं नमः ललाटेः आं नमः मुखे। इं नमः दक्षिणनेत्रे। ईं नमः वामनेत्रे। उं नमः दक्षिणकर्णे। ऊं नमः वामकर्णे। ऋं नमः दक्षिणनासापुटे। ऋं नमः वामनासापुटे। लृं नमः दिष्ठिणगांडे। लृ नमः वामगंडे। एं नमः ऊर्ध्वाष्ठे। ऐं नमः अधरेष्ठे। ओं नमः ऊर्ध्वदंतपंक्तौ। औं नमः अधोदन्तपक्तौ। अं नमः जिह्वाग्रे। अः नमः शिरिस। कं खं गं घं ङ नमः दिष्ठिणहस्ते संध्यग्रेषु। चं छं जं झं जं नमः वामहस्ते सन्ध्यग्रेषु। टं ठं डं ढं णं नमः दिष्ठिणपादे सन्ध्यग्रेषु। तं थं दं धं नं नमः वामपादे सन्ध्यग्रेषु। पं नमः दिष्ठिणपादे सन्ध्यग्रेषु। तं थं दं धं नं नमः वामपादे सन्ध्यग्रेषु। पं नमः दिष्ठिणकुक्षौ। फं नमः वामकुक्षौ। बं नमः पृष्ठे। भं नमः नाभौ। मं नमः उदरे। यं त्वगात्मने नमः हृदि। रं असृगात्मने दिक्षणांसे। लं मांसात्मने ककुदि। वं मेदात्मने वामांसे। षं मज्जात्मने हृदयादि। पादयुगलाय नमः। शं अस्थ्यात्मने नमः हृदयादि हस्तयुगलाय नमः। षं रसात्मने हृदयादि पादयुगलाय नमः सर्वशरीरेषु। ततो आकारादि क्षान्तं मस्तकादिपादान्तं व्यापकं कुर्यात्।

अनेन यथाशक्त्या कृतेन भूशुद्धि भूतशुद्धि प्राणप्रतिष्ठान्त-मातृकान्यासाख्येन कर्मणा श्री प्रधानदेवताः प्रीयन्ताम् न ममः॥

#### ॥ एकादशन्यास॥

अस्य श्री नवार्णमंत्रस्य ब्रह्मविष्णुरुद्रा ऋषयः गायत्र्युष्णिगनुष्टप् छंदांसि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः नवाशांकभरीभीमाः शक्तयः रक्तदन्तिकादुर्गाभ्रामयोर्बीजानि अग्निवायुसूर्यास्तत्वानि श्री महाकाली महालक्ष्मी महारस्वती प्रीत्यर्थं जपे विनियोगः।

ब्रह्मविष्णु रुद्रऋषिभ्यो नमः शिरिस। गायत्र्युष्णिगनुष्टुपछंदोभ्यो नमः मुखे। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः हृदि। नंदाशाकंभरीभीमाशक्तिभ्यो नमो दक्षिणस्तेन। रक्तदंतिकादुर्गाभ्रामरीबीजेभ्यो नमो वामस्तने। अग्निवायुसूर्यातत्त्वेभ्यो नमो नाभौ। इति ऋष्यादि न्यासः मूलेन करौ संशोध्य।

तत्रादौ मातृकान्यासः। सर्वत्रादौ प्रणवोच्चारः। अं नमो ललाटे। आं नमो मुखवृत्ते। इं नमो दक्षिणनेत्रे। ईं नमो वामनेत्रे। उं नमो दक्षिणकर्णे। ऊं नमो वामकर्णे। ऋं नमो दक्षिणनसि। ॠं नमो वामनसि। लुं नमो दक्षिणगंडे। लृं नमो वामगंडे। एं नमो ऊर्ध्विष्ठे। ऐं नमोऽधरोष्ठे। ओं नम ऊर्ध्वदन्तपंक्तौ। औं नमोऽधोपंक्तौ। अं नमः शिरसि। अः नमो मुखे। कं नमो दक्षबाहुमूले। खं नमो दक्षकूर्परे। गं नमो दक्षमणिबंधे। घं नमो दक्षांगुलिमूलो। ङं नमो दक्षंगुल्यग्रे। चं नमोवामबाहुमूले। छं वामकर्पूरे। जं नमो वाममणिबंधे। झं नमो वामांगुलिमूले। ञं नमो वामांगुल्यग्रे। टं नमो दक्षपादमूले। ठं नमो दक्षजानूनि। डं नमो दक्षगुल्फे। ढं नमो दक्षपादांगुलिमूले। णं नमो दक्षपादांगुल्फे। तं नमो वामपादमूले। थं नमो वाम जानूनि। दं नमो वामगुल्फे। धं नमो वामपादां गुलि गूले। नं नमो वाम पादांगुल्यग्रे। पं नमो दक्षपार्श्वे। फं नमो वामपार्श्वे। वं नमो पृष्ठे। भं नमो नाभौ। मं नमो जठरे। यं नमो हृदि। रं नमो दक्षांसे। लं नमः ककुदि। वं नमो वामांसे। शं नमो हृदादि दक्षहस्तांते। षं नमो वामहस्तांते। सं नमो हृदादिदक्षपादांते। हं नमो हृदादिवामपादांते लं नमो जठरे। क्षं नमो मुखे। इति मातृकान्यासोदेव-सारुप्यप्रदः प्रथमः॥१॥

ऐं हीं क्लीं नमः किनष्ठयोः। ऐं हीं कलीं नमोऽनामिकयोः। ऐं हीं क्लीं नमो मध्यमयोः। ऐं हीं क्लीं नमः तर्जन्योः। ऐं हीं क्लीं नमोंऽगुष्ठयोः। ऐं हीं क्लीं नमः करमध्ये। ऐं हीं क्लीं नमः करपृष्ठे। ऐं हीं क्लीं नमो मिणबंधयोः। ऐं हीं क्लीं नमः कर्पूरयोः। ऐं हीं क्लीं नमः हृदयाय नमः। ऐं हीं क्लीं नमः शिखायै वषट्। ऐं हीं क्लीं नमः कवचाय हुं। ऐं हीं क्लीं नमः नेत्रत्रयाय वौषट्। ऐं हीं क्लीं नमः अस्त्राय फट्। **इति सारस्वतो जाड्य विनाशको** द्वितीयः॥ २॥

हीं ब्राह्मी पूर्वस्यां मां पातु। हीं माहेश्वरी आग्नेयां मां पातु। हीं कौमारी दक्षिणायां मां पातु। हीं वैष्णवी नैऋत्यां मां पातु। हीं वाराही पश्चिमायां मां पातु। हीं इन्द्राणी वायव्यांमां पातु। हीं चामुंडे उत्तरस्यांमां पातु। हीं महालक्ष्मी: ऐशान्यांमां पातु। हीं व्योमेश्वरी ऊर्ध्वं मां पातु। हीं सप्तद्वीपेश्वरी भूमौ मां पातु। हीं कामेश्वरी पाताले मां पातु।

इति मातृगणन्यासस्त्रैलोक्यविजयप्रदस्तृतीय:॥३॥

कमलांकुशमंडिता नन्दजा पूर्वांगं मे पातु। खड्गपात्रधरा रक्तदन्तिका दिक्षणांगं मे पातु। पुष्पपल्लवसंयुता शाकंभरी पश्चिमार्गं मे पातु। धनुर्बाणधरा दुर्गा वामांगं मे पातु। शिरः पात्रकरा भीमा मस्तकाच्चरणाविध मां पातु। चित्रकांतिभृदभ्रामरी पादादिमस्तकांत मे पातु। इति जरामृत्युहरोनंदजा-दिन्यासश्चतुर्थः॥ ४॥

पादादिनाभिपर्यन्तं ब्रह्मा मां पातु। नाभेर्विशुद्धि पर्यन्तं जनार्दनो मां पातु। विशुद्धेर्ब्रह्मारंध्रांतं रुद्रो मां पातु। हंसो मे पदद्वयं पातु। वैनतेयः करद्वयं मे पातु। वृषभश्चक्षुषी मे पातु । गजाननः सर्वागं मे पातु। आनंदमयो हरिः परापरौ देहभागा मे पातु। इति सर्वकामजो ब्रह्मादिन्यासः पंचमः॥ ५॥

अष्टादशभुजा लक्ष्मीर्मध्यभागं मे पातु। अष्टभुजा महासरस्वती ऊर्ध्वभागं मे पातु। दशभुजा महाकाली अधोभागं मे पातु। सिंहो हस्तद्वयं मे पातु। परहंसोऽक्षियुगं मे पातु। महिषारूढो यमः पदद्वयं मे पातु। महेशश्चंडिकायुक्तः सर्वांगं मे पातु। इति महालक्ष्म्यादिन्यासः सद्गतिप्रदः षष्टः॥ ६॥

ऐं नमो ब्रह्मरंध्रे। हीं नमो दक्षिणनेत्रे। क्लीं नमो वामनेत्रे। चां नमो दक्षिणकर्णे। मुं नमो वामकर्णे। डां नमो दक्षिणनासापुटे। यैं नमो वामनासापुटे। विं नमो मुखे। च्वें नमो गुह्ये। **इति मूलाक्षरन्यासो** रोगक्षयकरः सप्तकः॥७॥

च्चें नमो गुह्ये। विं नमो मुखे। यैं नमो वामानासापुटे। डां नमो दक्षनासापुटे। मुं नमो वामकर्णे। चां नमो दक्षकर्णे। क्लीं नमो वामनेत्रे। हीं नमो दक्षनेत्रे। ऐं नमो ब्रह्मरन्थ्रे। इति विलोमाक्षरन्यासः सर्वदुःखनाशकोऽष्टमः॥८॥

मूलमुच्चार्य मस्तकाच्चरणांतं चरणान्मस्तकांतं अष्टवारं व्यापकं कुर्यात्। स यथा प्रथमं पुरतो मूलेन मस्तकाच्चरणाविधिः। ततश्चरणान्मस्तकावधि-मूलोच्चारणे व्यापकम्। एवं दक्षिणतः पश्चाद्वामभागे वेति प्रतिदिग्भागेऽनुलोमविलोमतया द्विद्विरिति। अष्टवारं व्यापकं भवित। इति देवताप्राप्तिकरो मूलव्यापको नवमः॥ ९॥

मूलमुच्चार्य हृदयाय नमः। एवं प्रत्यंगं सर्वमूच्चार्य षडगेषु न्यसेत्॥ इति मूलषडंगन्यासस्त्रैलोक्यवशकरो दशमः॥ १०॥

खिंड्गनी शूलिनी घोरा गदिनी चिक्रिणी तथा। चापिनी बाणभुशुण्डीपरिघायुधा॥१॥ शंखिनी सोम्यतराशेषसौम्येभ्यस्त्वतिसुंदरी। सौम्या परमेश्वरी॥२॥ त्वमेव परमा परापराणां यच्च किंचित् क्वचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके। तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा॥ ३॥ यया त्वया जगत् स्त्रष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत्। सोऽपि निद्रावशंनीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः॥४॥ शरीग्रहणमहमीशान एव विष्णुः कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कं स्तोतुं शक्तिमान् भवेत्॥५॥ आद्यं वाग्बीजं कृष्णतरं ध्यात्वा सर्वांगे विन्यसामि। इति सर्वांगे न्यसेत्।

शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चांबिके।
घंटास्वनेन नः पाहि चापज्यानिः स्वनेन च॥१॥
प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चंडिके रक्ष दक्षिणे।
भ्रामणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि॥२॥
सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरंति ते।
यानि चात्यर्थघोराणि तै रक्षास्मांस्त्था भुवम्॥३॥
खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके।
करपल्लवसंगीनि तैरस्मान् रक्षः सर्वतः॥४॥
द्वितीयं मायाबीजं सूर्यसदृशं ध्यात्वा सर्वांगेविन्यसेत्।

सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते।
भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तुते॥१॥
एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितम्।
पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमोऽस्तुते॥२॥
ज्वालाकरालमृत्युग्रमशेषासुरसूदनम् ।
त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकालि नमोऽस्तुते॥३॥
हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्य या जगत्।
सा घंटा पातु नो देवि पापेभ्योऽनः सुतानिव॥४॥
असुरासृग्वसापंकचर्चितस्ते करोज्ज्वलः।

शुभाय खड्गो भवतु चंडिके त्वां नता वयम्।। ५।। तृतीयं कामबीजं स्फटिकाभं ध्यात्वा सर्वांगे विन्यसामि।

इति सूक्तादि बीजत्रयन्यासः। सर्वानिष्टहरः सर्वाभीष्टप्रदः सर्वारक्षाकरश्चेकादशमो न्यासः॥

### ॥ देवीकलामातृकान्यासः॥

जलमादाय। अस्य श्री देवीकलामातृकान्यासस्य प्रजापति-ऋषिः गायत्रीछन्दः श्री मातृकाशारदादेवता हलोबीजानि स्वराः शक्तयः सप्तशतिपाठजपादौ होमादौ च मातृकान्यासे विनियोगः।

प्रजापितऋषये नमः शिरिस। गायत्रीछंदसे नमः मुखे। शारदादेवतायै नमः हृदि। हलबीजेभ्यो नमः गुह्ये। स्वरशक्तये नमः पादयोः। विनियोगाय नमः सर्वांगे। अं आं हृदयाय नमः। इं ईं शिरसे स्वाहा। उ ऊं शिखायै वषट्। एं ऐं कवचाय हुम्। ओं औं नेत्रत्रयाय वौषट्। अं अः अस्त्राय फट्। एवं करांगन्यासं कृत्वा ध्यायेत्।

शंखचक्राब्जपरशुकपालाक्षमालिकाः । पुस्तकातनुकुंभौ च त्रिशूलं दधती करैः॥१॥ सितपीतसितश्वेतरक्तवर्णेस्त्रिलोचनैः । पंचास्यसंयुता चंद्रसकान्तिं शारदां भजे॥२॥

हीं अं निवृत्यै नमः ललाटे। आं प्रतिष्ठायै नमः मुखवृत्ते। इं विधायै नमः दक्षनेत्रे। ईं शांत्यै नमः वामनेत्रे। उं धरायै नमः दक्षकर्णे। ऊं दीपिकायै नमः वामकर्णे। ऋ रेचकायै नमः दक्षनासापुटे। ऋ मोचिकायै नमः वामनासापुटे। लृं परायै नमः दक्षकपोले। लं सूक्ष्मायै नमः वामकपोले। एं सूक्ष्मभृतायै नमः ऊर्ध्विष्ठे। ऐं ज्ञानामृतायै नमः अधरोष्ठे। ओं आप्यायिन्यै नमः ऊर्ध्वदन्तपंक्तौ। ओं व्यापिन्यै नमः अधोदन्तपक्तौ। अं व्योमरूपायै नमः जिह्वायाम्। अः अनन्तायै नमः कंठे। कं सृष्ट्यै नमः दक्षबाहुमूले। खं ऋद्धये नमः दक्षकूर्परे। गं स्मृत्यै नमः दक्षमणिबंधे। धं मेधायै नमः दक्षहस्तांगुल्यग्रे। चं लक्ष्म्यै नमः वामबाहुमूले। छं द्युत्यै नमः वामकूर्परे। जं स्थिरायै नमः वाममणिबंधे। इं स्थित्यै नमः वामहस्तांगुल्मूले। जं सिद्धये नमः वामहस्तांगुल्यग्रे। टं जरायै नमः। दक्षपादमूले। ठं पालिन्यै नमः दक्षजानुनि। डं क्षान्त्यै नमः दक्षगुल्फे। ढं ईश्वर्यै नमः दशपादांगुल्मूले णं रत्यै नमः दक्षपादांगुल्यग्रे। तं कामिकायै नमः वामपादमूले। थं वरदायै नमः दक्षपादांगुल्यग्रे। तं कामिकायै नमः वामपादमूले। थं वरदायै नमः

वामजानुनि। दं आहलदिन्यै नमः वामगुल्फे। धं प्रीत्यै नमः वामपादांगुलि मूले। नं दीर्घायै नमः वामपादांगुल्यग्रे। पं तीक्ष्णायै नमः दक्षपार्श्वे। फं रोध्रै नमः वामपार्श्वे। बं भयायै नमः पृष्ठे। भं निद्रायै नमः नाभौ। मं तंद्रिकायै नमः जठरे। यं क्षुधायै नमः हृदि। रं क्रोधिन्यै नमः दक्षांसे। लं क्रियायै नमः ककुदि। वं उत्कायै नमः वामांसे। शं मृत्युकायै नमः हृदयादि दक्षहस्तांत। पं पीतायै नमः वामहस्तान्तम्। सं श्वेतायै नमः हृदयादि दक्षपादान्तम्। हं अरुणायै नमः हृदयादि वामपादांतम्। क्षं असितायै नमः मूर्धादि पादान्तम्। इं अनन्तायै नमः पादादि मूर्धान्तम्॥ इति देवीकलामातृकान्यासः॥

000

# श्री देवीपीठनाममंत्रदेवताः

## स्थापना हेतु आवा० स्था० पू०- हवन हेतु स्वाहा का प्रयोग करें

१. ॐ पीठाय नम:

१४. पं परमेष्ठि गुरवे नमः

२. पं पूर्णपीठाय नमः

१५. गुं गुरुपंक्तये नमः

३. कं कामपीठाय नमः

१६. मां मातृपितृभ्यां नमः

४. उं उड्यानपीठाय नम:

१७. उपमन्युनारदसनक व्यासादिभ्यो नमः

५. मां मातृपीठाय नमः

१८. ह्रीं गणपतये नमः

६. जं जालंधरपीठाय नमः

१९. हीं दुर्गाये नम:

७. कं कोल्हापुरोपपीठाय नमः

२०. ह्रीं सरस्वत्यै नमः

. . . . . .

२१. ह्रीं क्षेत्रपालाय नमः

पूं० पूर्णगिरिपीठाय नमः
 सौं सौहारोपपीठाय नमः

0. .

२२. ह्रीं मंडुकाय नम:

१०. कं कोल्हागिरिपीठाय नम:

२३. ह्रीं आधारशक्त्यै नम:

११. कं कामरूपीठाय नमः

२४. हीं मूलप्रकृत्यै नमः

१२. गुं गुरवे नमः

२५. ह्रीं कालाग्निरुद्राय नमः

१३. पं परम गुरवे नम:

२६. हीं आदिकूमार्य नम:

| २७. ह्रीं अनन्ताय नमः             | ५१. ह्रीं विद्यातत्त्वाय नमः |
|-----------------------------------|------------------------------|
| २८. ह्रीं आदिवराहाय नमः           | ५२. हीं शिवतत्त्वाय नमः      |
| २९, ह्रीं पृथिव्यै नमः            | ५३. हीं ब्रह्मणे नमः         |
| ३०. ह्रीं अमृतार्णवाय नमः         | ५४. हीं महेश्वराय नमः        |
| ३१. ह्रीं रत्नदीपाय नमः           | ५५. ह्रीं आत्मने नमः         |
| ३२. ह्रीं हेमगिरये नमः            | ५६. ह्रीं परमात्मने नमः      |
| ३३. ह्रीं नन्दनोद्यानाय नमः       | ५७. ह्रीं जीवात्मने नमः      |
| ३४. ह्रीं कल्पवृक्षाय नमः         | ५८. ह्रीं ज्ञानात्मने नमः    |
| ३५. ह्रीं मणिभूतलाय नमः           | ५९. ह्रीं आनंदकन्दाय नमः     |
| ३६. ह्रीं दिव्यमंडपाय नम:         | ६०. ह्रीं नीलाय नमः          |
| ३७. ह्रीं स्वर्णवेदिकायै नमः      | ६१. ह्रीं पद्माय नमः         |
| ३८. ह्रीं रत्नसिंहासनाय नमः       | ६२. ह्रीं महापद्माय नमः      |
| ३९. ह्रीं धर्माय नमः              | ६३. हीं रत्नेभ्यो नमः        |
| ४०. हीं ज्ञानाय नमः               | ६४. हीं केसरेभ्यो नमः        |
| ४१. हीं वैराग्याय नमः             | ६५. ह्रीं कर्णिकायै नमः      |
| ४२. हीं ऐश्वर्याय नमः             | ६६. हीं नंदायै नमः           |
| ४३. हीं अनैश्वर्याय नमः           | ६७. ह्रीं भगवत्यै नमः        |
| ४४. हीं सत्त्वाय प्रबोधात्मने नमः | ६८. हीं रक्तदन्तिकायै नमः    |
| ४६. हीं रजसे प्रकृत्यात्मने नमः   | ६९. हीं शाकंभर्ये नमः        |
| ४६. ह्रीं तमसे मोहात्मने नमः      | ७०. ह्रीं दुर्गायै नमः       |
| ४७. ह्रीं सोममंडलाय नमः           | ७१. ह्रीं भीमायै नमः         |
| ४८. ह्रीं सूर्यमंडलाय नमः         | ७२. ह्रीं कालिकायै नमः       |
| ४९. हीं विह्नमंडलाय नमः           | ७३. ह्रीं भ्रामर्ये नमः      |
| ५०. ह्रीं मायातत्त्वाय नमः        | ७४. हीं शिवदूत्यै नमः        |
|                                   | 0.5                          |

प्रतिष्ठा सर्वदेवानाम् .....॥

## राजोपचार

## ॥ अंग पूजनम्॥

ह्रीं दुर्गाये नमः गिरिसुतायै नम: -स्कंधौ पूजयामि -पादौ पूजयामि। मंगलायै नमः इन्द्राण्यै नमः - भुजौ पूजयामि - गुल्फौ पुजयामि। भगवत्यै नमः - जंघे पूजयामि। गौर्ये नमः -हस्तौ पुजयामि कौमार्ये नमः – जानुनी पूजयामि। मोहवत्यै नमः -मुखं पूजयामि वागेश्वर्ये नमः शिवायै म: -कर्णों पूजयामि - उरू पूजयामि। – कटीं पूजयामि। अन्नपूर्णायै नमः -नेत्रे पूजयामि वरदायै नमः -उदरं पूजयामि। कमलायै नमः - ललाटं पूजयामि कृपार्थिन्यै नमः पद्माकरवासिन्यै नमः- स्तनौ पूजयामि। महालक्ष्म्यै नमः-सर्वांगं पूजयामि महिषमर्दिन्यै नमः - कंठं पूजयामि।

# देव्या दक्षिणेसिंहं पूजयामि। वामे महिषं पूजयामि।

#### ॥ आवरण पूजनम्॥

तत्रादौ वामेन तत्त्वमुद्रया तर्पणम्। दक्षिणेन ज्ञानमुद्रया पूजनम्।

#### ॥ प्रथमावरणपूजनम्॥

संचिन्मयपरे देवी परामृतचरुप्रिये। अनुज्ञां देहि मे मातः परिवशर्चनाय ते॥१॥

इति संप्रार्थ्य यथा वामकरधृत-आर्द्रखंडादि (आदु) दक्षिणेनाक्षत-पुष्पादिना पूजयामीति संपूज्य।

वामेन विशेषार्घजलै: तर्पयाम्येवं सर्वत्र। ऐं हीं क्लीं चामुंडायै विच्चे सांगायै सपरिवारायै सावर्णायै सायुधायै सशक्तिकायै श्री महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वतीभ्यो नम:। श्रीमहालक्ष्मी महाकाली महासरस्वतीं श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि॥ एवं त्रिवारं पूजयेत्॥ गुरुचतुष्ट्यं पूजनम्

गुरवे नम:

- गुरुशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०

परमगुरवे नमः

– परमशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०

परात्परगुरवे नमः

- परात्परगुरुशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०

परमेष्ठिगुरवे नमः

- परमेष्ठिगुरुशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०

षडंगं पूजनम्

ऐं हृदयाय नमः

-हृदयशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०

ह्रीं शिरसे नमः

-शिर: शक्तिश्रीपादुकां पू० तर्प०

क्लीं शिखायै नमः

-शिखाशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०

चामुंडायै कवचाय नमः

-कवचशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०

विच्चे नेत्रत्राय नमः

- नेत्रशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०

मूलेन अस्त्राय नमः

- अस्त्रशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०

#### प्रथमावरण देवताभ्यो नमः

सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। सामान्यार्घ - जलमादाय - एताः प्रथमावरणदेवताः सांगाः सपरिवाराः सायुधाः सशक्तिकाः पूजिताः तर्पिताः सन्तु। पुष्पांजलिमादाय।

अभीष्टिसिद्धिं मे देहि शरणागतवत्सल। भक्त्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणार्चनम्॥१॥

॥ द्वितीयावरणपूजनम्॥

सवित्र्या सह विधात्रे नमः

-विधातृशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०

श्रिया सह विष्णवे नमः

-विष्णुशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०

उमया सह शिवाय नमः

-शिवशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०

क्षुं नमः सिंहाय नमः

- सिंहशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०

हुं नमः महिषाय नमः

-महिषशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०

#### ॥ तृतीयावरणपूजनम्॥

ऐं नन्दजायै नमः

हीं रक्तदन्तिकायै नमः

क्लीं दुर्गायै नम:

हुं भीमायै नमः

ह्रीं भ्रामर्ये नमः

- नन्दजाशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०

- रक्तदन्तिकाश्रीपादुकां पूज० तर्प०

-दुर्गाशक्तिपादुकां पूज० तर्प०

-भीमाशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०

- भ्रामरीशक्तिपादुकां पूज० तर्प०

## ॥ चतुर्थावरणपूजनम्॥

ऐं ब्राह्मयै नमः

ह्रीं माहेश्वर्ये नम:

क्लीं कौमार्ये नम:

हीं वैष्णव्ये नमः

लुं वाराह्यै नमः

क्ष्यौं नारसिंह्यै नम:

लं ऐन्ध्रै नमः

स्व्यें चामुंडायै नम:

हीं लक्ष्म्यै नमः

-ब्राह्मशक्तिपादुकां पूज० तर्प०

-माहेश्वरीशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०

-कौमारीशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०

- वैष्णवीशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०

-वाराहीशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०

-नारसिंहीशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०

-ऐद्रीशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०

-चामुण्डाशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०

–लक्ष्मीशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०

# ॥ पंचमावरणपूजनम्॥

विं विष्णुमायायै नमः

चें चेतनायै नम:

बुं बुद्धये नमः

निं निद्रायै नमः

क्षुं क्षुधायै नमः

छां शक्त्यै नमः

शं शक्त्यै नमः

– विष्णुमायाशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०

-चेतनाशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०

-बुद्धिशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०

-निद्राशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०

-क्षुधाशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०

-शक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०

-शक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०

तृं तृष्णायै नमः
क्षां क्षान्त्यै नमः
जां जात्यै नमः
लं लक्ष्म्यै नमः
धृं धृत्यै नमः
वृं वृत्यै नमः
सृं सृत्यै नमः
स्मृं स्मृत्यै नमः
दं दयायै नमः
तुं तृष्टये नमः
पुं पृष्टये नमः
मां मातृभ्यो नमः
भ्रां भ्रान्त्यै नमः

-तृष्णाशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०
-क्षांतिशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०
-जातिशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०
-लक्ष्मीशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०
-धृतिशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०
-वृतिशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०
-श्रुतिशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०
-स्मृतिशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०
-द्याशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०
-तृष्टिशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०
-पृष्टिशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०
-पातृशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०
-मातृशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०

#### ॥ षष्ठावरणपूजनम्॥

गं गणपतये नमः क्षं क्षेत्रपालाय नमः बं बटुकाय नमः यां योगिन्यै नमः -गणपितशिक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०
 -क्षेत्रपालशिक्तश्रीपादुकां पूज० तर्प०
 -बटुकाशिक्तश्रीपादुकां पूज० तर्प०
 -योगिनीशिक्तश्रीपादुकां पूज० तर्प०

## ॥ सप्तमावरणपूजनम्॥

लं इन्द्राय नमः रं अग्नये नमः यं यमाय नमः क्षं निर्ऋतये नमः वं वरुणाय नमः वां वायवे नमः -इन्द्रशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०
-अग्निशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०
-यमशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०
-निर्ऋतिशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०
-वरुणशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०
-वायुशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०

#### 🛊 पाण्डित्य पूजा प्रकाशः 🏚

सं सोमाय नमः -सोमशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प० हं ईशानाय नमः -ईशानशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प० ब्रह्मणे नमः -ब्रह्मशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०

हीं अनन्ताय नमः -अनंतशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०

#### ॥ अष्टमावरणपूजनम्॥

-वज्रशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प० वं वज्राय नमः शं शक्त्यै नमः -शक्तिशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प० दं दण्डाय नमः -दंडशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प० खं खड्गाय नमः -खड्गशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प० -पाशशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प० पं पाशाय नमः अं अंकुशाय नमः -अंकुशशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प० -गदाशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प० गं गदायै नमः त्रि त्रिशूलाय नमः -त्रिशूलशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प० पं पद्माय नमः -पद्मशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०

-चक्रशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०

#### ॥ नवमावरणपूजनम्॥

चं चक्राय नमः

वज्रहस्तायै गजारुढायै कादंबरीदेव्यै नमः –कादम्बरीदेवीशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प० शक्तिहस्तायै अजवाहनायै उल्कादेव्यै नमः -उल्कादेवीशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प० दंडहस्तायै महिषारुढायै करालिदेव्यै नमः -करालीदेवीशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प० खड्गहस्तायै शववाहनायै रक्तक्षिदेव्यै नमः -रक्ताक्षिदेवीशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प० पाशहस्तायै मकरवाहनायै श्वेताक्षिदेव्यै नमः -श्वेताक्षिदेवीशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प० अंकुशहस्तायै मृगवाहनायै हरिताक्षिदेव्यै नमः-हरिताक्षिदेवीशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प० गदाहस्तायै सिंहारुढायै यक्षिणीदेव्यै नमः -यक्षिणीदेवीशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प० शूलहस्तायै वृषभवाहनायै कालीदेव्यै नमः -कालीदेवीशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प० पद्महस्तायै हंसवाहनायै सुरज्येष्ठादेव्यै नमः -सुरज्येष्ठादेवीशक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प० चक्रहस्तायै सर्पवाहनायै सर्पराज्ञीदेव्यै नमः -सर्पराज्ञीदेवी शक्तिश्रीपादुकां पूज० तर्प०

000

## पाठविधिः

पाठक पिवत्र हो करके आसन पर बैठे; साथ में जल, पूजनसामग्री और दुर्गासप्तशती की पुस्तक रखे। पुस्तक को अपने सामने काष्ठ आदि के शुद्ध आसन पर विराजमान कर दे। ललाट में भस्म, चन्दन अथवा रोली लगा ले, शिखा बाँध ले; पूर्वाभिमुख होकर तत्त्व-शुद्धिके लिये चार बार आचमन करे।

🕉 ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा।

🕉 ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा॥

🕉 क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा।

🕉 ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा॥

तत्पश्चात् प्राणायाम करके गणेश आदि देवताओं एवं गुरुजनों को प्रणाम करे; फिर 'पवित्रेस्थो वैष्णव्यौठ' मन्त्रसे कुशकी पवित्री धारण करके हाथमें लाल फूल, अक्षत और जल लेकर संकल्प करे—

ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः। ॐ नमः परमात्मने, श्रीपुराण-पुरुषोत्तमस्य श्रीविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्याद्य श्रीब्रह्मणो द्वितीयपराद्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरेऽष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमचरणे आर्यावर्तान्तर्गतब्रह्मावर्तेकदेशे भरतखण्डे भारतवर्षे जम्बद्वीपे वर्तमाने यथानामसंवत्सरे बौद्धावतारे महामाङ्गल्यप्रदे मासानाम् उत्तमे अमुकमासे अमुकपक्षे अमुकतिथौ अमुक-राशिस्थिते अमुकनक्षत्रे अमुकवासरान्वितायाम् अमुकामुकराशिस्थितेषु चन्द्रभौमबुधगुरुशुक्रशनिषु सत्सु शुभे योगे शुभपुण्यतिथौ एवंगुणविशेषणविशिष्टायां शुभकरणे अमुकगोत्रोत्पन्नः सकलशास्त्रश्रुति-स्मृतिपुराणोक्तफलप्राप्तिकामः अमुकशर्मा अहं ममात्मनः सपुत्रस्त्रीबान्धवस्य श्रीनवदुर्गानुग्रहतो ग्रहकृतराजकृत-सर्वविधपीडानिवृत्तिपूर्वकं नैरुज्यदीर्घायुःपृष्टिधन-धान्यसमृद्ध्यर्थं श्रीनवदुर्गाप्रसादेन सर्वापन्निवृत्तिसर्वाभीष्टफलावाप्ति-धर्मार्थकाम-मोक्षचतुर्विधपुरुषार्थसिद्धिद्वारा श्रीमहाकालीमहालक्ष्मी-

महासरस्वतीदेवताप्रीत्यर्थं शापोद्धारपुरस्सरं कवचार्गलाकील-कपाठतन्त्रोक्तरात्रिसूक्तपाठदेव्यथर्वशीर्षपाठन्यासिविधिसहितनवार्णजप-सप्तशती-न्यासध्यानसिहतचरित्रसम्बन्धि-विनियोगन्यासध्यानपूर्वकं च 'मार्कण्डेय उवाच॥ सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेऽष्टमः। इत्याद्यारभ्य' 'सावर्णिभीवता मनुः' इत्यन्तं दुर्गासप्तशतीपाठं तदन्ते न्यासिविधिसहितनवार्णमन्त्रजपं तन्त्रोक्तदेवीसूक्तपाठं रहस्यत्रयपठनं च करिष्ये।

इस प्रकार प्रतिज्ञा (संकल्प) करके देवी का ध्यान करते हुए पञ्चोपचार से पुस्तक की पूजा करे, इसके बाद शापोद्धार करना चाहिये। इसके अनेक प्रकार हैं। 'ॐ हीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चिण्डकादेव्ये शापनाशानुग्रहं कुरू कुरू स्वाहा'—इस मन्त्र का आदि और अन्तमें सात बार जप करे। यह शापोद्धार मन्त्र कहलाता है। इसके अनन्तर उत्कीलन मन्त्र का जप किया जाता है। इसका जप आदि और अन्त में इक्कीस-इक्कीस बार होता है। यह मन्त्र इस प्रकार है—'ॐ हीं हीं वं वं ऐं ऐं मृतसंजीविन विद्ये मृतमुत्थापयोत्थापय क्रीं हीं हीं वं स्वाहा।' मारीचकल्पके अनुसार सप्तशतीशापविमोचन का मन्त्र यह है—'ॐ श्रीं श्रीं क्लीं हूं ॐ ऐं क्षोभय मोहय उत्कीलय उत्कीलय उत्कीलय उं ठं।' इस मन्त्रका आरम्भ में ही एक सौ आठ बार जप करना चाहिये, पाठ के अन्त में नहीं। अथवा रूद्रामल महातन्त्र के अन्तर्गत दुर्गाकल्प में कहे हुए चिण्डकाशापविमोचन मन्त्रों का आरम्भ में ही पाठ करना चाहिये। वे मन्त्र इस प्रकार हैं—

ॐ अस्य श्रीचण्डिकाया ब्रह्मविसष्टिविश्वामित्रशापिवमोचन-मन्त्रस्य विसष्टनारदसंवादसामवेदाधिपितब्रह्माण ऋषयः सर्वेश्वर्य-कारिणी श्रीदुर्गा देवता चरित्रत्रयं बीजं हीं शक्तिः त्रिगुणात्मस्वरूपचण्डिकाशापिवमुक्तौ मम संकल्पितकार्यसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः।

ॐ (हीं) रीं रेतःस्वरूपिण्यै मधुकैटभमर्दिन्यै ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद् विमुक्ता भव॥१॥ ॐ श्रीं बुद्धि-

ब्रह्मवसिष्ठ विश्वामित्रशापाद् महिषासुरसैन्यनाशिन्यै स्वरूपिणयै विमुक्ता भव॥ २॥ ॐ रं रक्तंस्वरूपिण्यै महिषासुरमर्दिन्यै ब्रह्म-विसष्ठविश्वामित्रशापाद् विमुक्ता भव॥ ३॥ ॐ क्षुं क्षुधास्वरूपिण्यै देववन्दितायै ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद् विमुक्ता भव॥४॥ ॐ छां छायास्वरूपिण्यै दूतसंवादिन्यै ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद् विमुक्ता भव ॥ ५ ॥ ॐ शं शक्तिस्वरूपिण्यै धूम्रलोचनघातिन्यै ब्रह्मवसिष्ठ-विश्वामित्रशापाद् विमुक्ता भव॥६॥ ॐ तृं तृषास्वरूपिण्यै चण्डमुण्डवधकारिण्यै ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद् विमुक्ता भव॥७॥ रक्तबीजवधकारिण्यै क्षान्तिस्वरूपिण्यै άE श्रां विसष्ठिविश्वामित्रशापाद् विमुक्ता भव॥८॥ ॐ जां जाति-स्वरूपिण्यै निशुम्भवधकारिण्यै ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद् विमुक्ता भव॥९॥ ॐ लं लज्जास्वरूपिण्यै शुम्भवधकारिण्यै ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद् विमुक्ता भव॥ १०॥ ॐ शां शान्तिस्वरूपिण्यै देवस्तुत्यै ब्रह्म-विसष्ठिविश्वामित्रशापाद् विमुक्ता भव॥ ११॥ ॐ श्रं श्रद्धास्वरूपिण्यै सकलफलदात्र्यै ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद् विमुक्ता भव॥ १२॥ ॐ कां कान्तिस्वरूपिण्यै राजवरप्रदायै ब्रह्म-वसिष्ठविश्वामित्रशापाद् विमुक्ता भव॥ १३॥ ॐ मां मातृस्वरूपिण्यै अनर्गलमहिमसहितायै ब्रह्मविसष्ठविश्वामित्रशापाद् विमुक्ता भव॥ १४॥ ॐ ह्रीं श्रीं दुं दुर्गायै सं सर्वेश्वर्यकारिण्ये ब्रह्मवसिष्ठश्विामित्रशापाद् विमुक्ता भव॥ १५॥ ॐ ऐं हीं क्लीं नमः शिवायै अभेद्यकवचस्वरूपिण्यै ब्रह्म-विसष्ठविश्वामित्रशापाद् विमुक्ता भव॥ १६॥ ॐ क्रीं काल्यै कालि हीं फट् स्वाहायै ऋग्वेदस्वरूपिण्यै ब्रह्मवसिष्ठविश्वामित्रशापाद् विमुक्ता महाकालीमहालक्ष्मी-ह्रीं क्लीं άE भव॥ १७॥ महासरस्वतीस्वरूपिण्यै त्रिगुणात्मिकायै दुर्गादेव्यै नमः॥ १८॥

इत्येवं हि महामन्त्रान् पठित्वा परमेश्वर। चण्डीपाठं दिवा रात्रौ कुर्यादेव न संशयः॥१९॥ एवं मन्त्रं न जानाति चण्डीपाठं करोति यः। आत्मानं चैव दातारं क्षीणं कुर्यान्न संशयः॥२०॥

# अथ देव्याः कवचम्

ॐ अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः, अनुष्टुप् छन्दः, चामुण्डा देवता, अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजम्, दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वम्, श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः।

#### ॐ नमश्चण्डिकायै॥

#### मार्कण्डेय उवाच

ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम्। कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह॥१॥ ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम्। देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने॥२॥ द्वितीयं ब्रह्मचारिणी। शैलपुत्री च प्रथमं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति तृतीयं चतुर्थकम् ॥ ३ ॥ पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च। सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्ट्रमम्।। ४।। नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना।। ५॥ अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे। विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गताः ॥ ६ ॥ किंचिदशुभं रणसंकटे। तेषां जायते नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं न हि॥७॥

यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते। ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः॥८॥ प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना। ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना॥ ९॥ माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना। लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया॥१०॥ ईश्वरी देवी वृषवाहना। सर्वाभरणभूषिता॥ ११॥ हंसमारूढा इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः। नानाभरणशोभाढ्या नानारत्रोपशोभिताः ॥ १२॥ दूश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः। शङ्कं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम्॥१३॥ खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च। कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गमायुधमुत्तमम्॥१४॥ दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय धारयन्त्यायुधनीत्थं देवानां च हिताय वै॥१५॥ महाघोरपराक्रमे। महारौद्रे नमस्तेऽस्तु महोत्साहे महाभयविनाशिनि॥ १६॥ महाबले त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनि। प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेय्यामग्निदेवता॥१७॥ दक्षिणेऽवतु वाराही नैर्ऋत्यां खड्गधारिणी। प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद् वायव्यां मृगवाहिनी॥१८॥

उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी। ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेदधस्ताद् वैष्णवी तथा॥१९॥ एवं दश दिशो रक्षेच्चामुण्डा शववाहना। जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः॥२०॥ अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता। शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता॥२१॥ मालाधरी ललाटे च भुवौ रक्षेद् यशस्विनी। त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके॥ २२॥ चक्षुषोर्मध्ये शङ्किनी श्रोत्रयोद्वीरवासिनी। कपोलौ कालिका रक्षेत्कर्णमूले तु शांकरी॥ २३॥ नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका। अधरे चामृतकला जिह्नायां च सरस्वती॥ २४॥ दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका। घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके॥ २५॥ कामाक्षी चिबुकं रक्षेद् वाचं मे सर्वमङ्गला। ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी॥ २६॥ नीलग्रीवा बहि:कण्ठे नलिकां नलकूबरी। स्कन्धयोः खड्गिनी रक्षेद् बाहू मे वज्रधारिणी॥ २७॥ हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गलीषु च। नखाञ्छूलेश्वरी रक्षेत्कुक्षौ रक्षेत्कुलेश्वरी॥ २८॥ स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनः शोकविनाशिनी। लिलता देवी उदरे शूलधारिणी॥ २९॥ हृदये नाभौ च कामिनी रक्षेद् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा। पूतना कामिका मेढ्रं गुदे महिषवाहिनी।। ३०।।

भगवती रक्षेज्जानुनी विन्ध्यवासिनी। महाबला रक्षेत्सर्वकामप्रदायिनी ॥ ३१ ॥ जङ्गे गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी। रक्षेत्पादाधस्तलवासिनी॥ ३२॥ पादाङ्गलीषु श्री नखान् दंष्ट्राकराली च कैशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी। रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा॥३३॥ रक्तमञ्जावसामांसान्यस्थिमेदांसि अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी॥३४॥ पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा। नखन्वालामभेद्या सर्वसंधिषु॥ ३५॥ ज्वालामुखी शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायां छत्रेश्वरी तथा। अहंकारं मनो बुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी॥३६॥ प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकम्। वज्रहस्ता च मे रक्षेत्प्राणं कल्याणशोभना॥३७॥ रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी। रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा॥ ३८॥ आयू रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी। यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी॥ ३९॥ गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत्पशून्मे रक्ष चण्डिके। पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीभार्यां रक्षतु भैरवी॥ ४०॥ पन्थानं सुपथा रक्षेन्मार्गं क्षेमकरी तथा। राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता॥४१॥ रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु। तत्सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ती पापनाशिनी॥४२॥

पदमेकं न गच्छेत्तु यदीच्छेच्छुभमात्मनः। कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति॥ ४३॥ तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः। यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्। परमैश्चर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्।। ४४।। निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेष्वपराजितः। त्रैलोक्ये तु भवेत्पूज्यः कवचेनावृतः पुमान्।। ४५।। इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम्। यः पठेत्प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः॥ ४६॥ दैवी कला भवेत्तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः। जीवेद् वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जितः॥ ४७॥ नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूताविस्फोटकादयः। स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम्॥ ४८॥ अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले। खेचराश्चेव भूचरा: जलजाश्चोपदेशिकाः ॥ ४९ ॥ सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा। अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः॥५०॥ ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः। ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डा भैरवादयः ॥ ५१ ॥ नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचे हृदि संस्थिते। मानोन्नतिर्भवेद राज्ञस्तेजोवृद्धिकरं परम् ॥ ५२ ॥ यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले। जपेत्सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा॥५३॥ यावद्भमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननम्। तावित्तष्ठिति मेदिन्यां संतितः पुत्रपौत्रिकी॥५४॥ देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरिप दुर्लभम्। प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः॥५५॥ लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते॥ॐ॥५६॥

।। इति देव्याः कवचं सम्पूर्णम्॥

# अर्गलास्तोत्रम्

ॐ अस्य श्रीअर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुर्ऋषिः, अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता, श्रीजगदम्बाप्रीतये सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः॥ ॐ नमश्रण्डिकायै॥

मार्कण्डेय उवाच

ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी।
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते॥१॥
जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणि।
जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमोऽस्तु ते॥२॥
मधुकैटभविद्राविविधातृवरदे नमः।
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥३॥
महिषासुरनिर्णाशि भक्तानां सुखदे नमः।
रक्तषं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥४॥
रक्तबीजवधे देवि चण्डमुण्डिवनाशिनि।
रक्तपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥४॥

शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥६॥ वन्दिताङ्ग्रियुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥७॥ अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥८॥ नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥९॥ स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनि। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥१०॥ चिण्डिके सततं ये त्वामर्चयन्तीह भक्तितः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥११॥ देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम्। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥१२॥ विधेहि द्विषतां नाशं विधेहि बलमुच्चकै:। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥१३॥ विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमां श्रियम्। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥१४॥ सुरासुरशिरोरत्ननिघृष्टचरणेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥१५॥ विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥१६॥ प्रचण्डदैत्यदर्पग्ने चण्डिक प्रणताय रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥१७॥

परमेश्वरि। चतुर्वक्त्रसंस्तुते चतुर्भुजे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥१८॥ कृष्णेन संस्तुते देवि शश्चद्धत्या सदाम्बिके। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥१९॥ परमेश्वरि। हिमाचलसुतानाथसंस्तुते रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥२०॥ परमेश्वरि। इन्द्राणीपतिसद्भावपूजिते रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥२१॥ प्रचण्डदोर्दण्डदैत्यदर्पविनाशिनि। देवि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥२२॥ भक्तजनोद्दामदत्तानन्दोदयेऽम्बिके। देवि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि॥२३॥ पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीम्। कुलोद्भवाम्॥ २४॥ तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः। स तु सप्तशतीसंख्यावरमाग्नोति सम्पदाम्॥ ॐ॥ २५॥

॥ इति अर्गलास्तोत्रं सम्पूर्णम्॥

# अथ कीलकम्

ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिव ऋषिः, अनुष्टुप् छन्दः, श्रीमहासरस्वती देवता, श्रीजगदम्बाप्रीत्यर्थं सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः।

### ॐ नमश्रण्डिकायै॥

मार्कण्डेय उवाच

त्रिवेदीदिव्यचक्षुषे। άE विशुद्धज्ञानदेहाय प्राप्तिनिमित्ताय नमः श्रेय: सोमार्धधारिणे॥ १॥ सर्वमेतद्विजानीयान्मन्त्राणामभिकीलकम् क्षेममवाप्नोति सततं जाप्यतत्परः॥२॥ सिद्धयन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि। एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति॥ ३॥ न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते। विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम्॥४॥ समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः। कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम्॥५॥ स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकार सः। समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथावन्नियन्त्रणाम्।। ६।। सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः। कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहितः॥७॥ ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति। कीलेन महादेवेन कीलितम्॥८॥ इत्थंरूपेण यो निष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति संस्फुटम्। स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः॥९॥

न चैवाप्यटतस्तस्य भयं क्वापीह जायते।
नापमृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवाप्रुयात्॥ १०॥
ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति।
ततो ज्ञात्वेव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः॥ ११॥
सौभाग्यादि च यत्किञ्चिद् दृश्यते ललनाजने।
तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम्॥ १२॥
शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यकैः।
भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत्॥ १३॥
ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः।
शन्नुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न किं जनैः॥ ॐ॥ १४॥
॥ इति कीलकम् सम्पूर्णम्॥

ने कीलकम् सम्पूर्णम् ॥ • • • • •

# अथ तन्त्रोक्तं रात्रिसूक्तम्

ॐ विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम्। निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः॥१॥ ब्रह्मोवाच

त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका।
सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता॥२॥
अर्धमात्रास्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः।
त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा॥३॥
त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत्।
त्वयैतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा॥४॥

विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने। संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये॥५॥ महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति:। महामोहा भवती महादेवी च महासुरी ॥ ६ ॥ प्रकृतिस्त्वं सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी। च कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा॥७॥ त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं हीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा। लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च॥८॥ खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा। शङ्खिनी चापिनी बाणभुशुण्डीपरिघायुधा॥ ९॥ सौम्या सौम्यतराशेषसौम्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी। परमेश्वरी॥ १०॥ परापराणां परमा त्वमेव यच्य किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके। तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा॥ ११॥ यया त्वया जगत्त्र्रष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत्। सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः॥१२॥ शरीरग्रहणमहमीशान एव कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत्।। १३।। सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारैर्देवि संस्तुता। दुराधर्षावसुरौ मधुकैटभौ॥ १४॥ प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु। क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ॥ १५॥

॥ इति रात्रिसूक्तम्॥

# श्रीदेव्यथर्वशीर्षम्

ॐ सर्वे वै देवा देवीमुपतस्थुः कासि त्वं महादेवीति॥१॥

साब्रवीत्—अहं ब्रह्मस्वरूपिणी। मत्तः प्रकृति-पुरुषात्मकं जगत्। शून्यं चाशून्यं च॥२॥

अहमानन्दानानन्दौ। अहं विज्ञानाविज्ञाने। अहं ब्रह्माब्रह्मणी वेदितव्ये। अहं पञ्चभूतान्यपञ्चभूतानि। अहमखिलं जगत्॥३॥

वेदोऽहमवेदोऽहम्। विद्याहमविद्याहम्। अजाहमनजाहम्। अधश्लोर्ध्वं च तिर्यक्वाहम्॥४॥

अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि। अहमादित्यैरुत विश्वदेवैः। अहं मित्रावरुणावुभौ बिभर्मि। अहमिन्द्राग्नी अहमश्चिनावुभौ॥५॥

अहं सोमं त्वष्टारं पूषणं भगं दधामि। अहं विष्णुमुरुक्रमं ब्रह्माणमुत् प्रजापतिं दधामि॥६॥

अहं दथामि द्रविणं हिवष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते। अहं राष्ट्री सङ्गमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्। अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्मम योनिरप्क्वन्तः समुद्रे। य एवं वेद। स दैवीं सम्पदमाप्रोति॥ ७॥

ते देवा अब्रुवन्—नमो देव्यै महादैव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्म ताम्॥८॥ तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनी कर्मफलेषु जुष्टाम्। दुर्गां देवी शरणं प्रपद्यामहेऽसुरान्नाशयित्र्यै ते नमः॥९॥

देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति। सा नो मन्द्रेषमूर्जं दुहाना धेनुर्वागस्मानुप सुष्टुतैतु॥१०॥ ब्रह्मस्तृतां वैष्णवीं कालरात्रीं स्कन्दमातरम्। सरस्वतीमदितिं दक्षदुहितरं नमामः पावनां शिवाम्।। ११॥ महालक्ष्म्यै च विद्यहे सर्वशक्त्यै ਚ तन्नो देवी प्रचोदयात्॥ १२॥ अदितिर्ह्यजिनष्ट दुहिता दक्ष या तव। देवा अमृतबन्धवः ॥ १३ ॥ अन्वजायन्त भद्रा कामो योनिः कमला वज्रपाणिर्गुहा हसा मातरिश्वाभ्रमिन्द्रः। पुनर्गुहा सकला मायया च पुरूच्यैषा विश्वमातादिविद्योम्।। १४।।

एषाऽऽत्मशक्तिः। एषा विश्वमोहिनी पाशाङ्कुशधनुर्बाणधरा। एषा श्रीमहाविद्या। य एवं वेद स शोकं तरित॥ १५॥

नमस्ते अस्तु भगवित मातरस्मान् पाहि सर्वतः॥ १६॥

सैषाष्ट्रौ वसवः। सैषैकादश रुद्राः। सैषा द्वादशादित्याः। सैषा विश्वेदेवाः सोमपा असोमपाश्च। सैषा यातुधाना असुरा रक्षांसि पिशाचा यक्षाः सिद्धाः। सैषा सत्त्वरजस्तमांसि। सैषा ब्रह्मविष्णुरुद्ररूपिणी। सैषा प्रजापतीन्द्रमनवः। सैषा ग्रहनक्षत्रज्योतींषि। कलाकाष्टादिकालरूपिणी। तामहं प्रणौमि नित्यम्॥

पापापहारिणीं देवीं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीम्। अनन्तां विजयां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवाम्॥१७॥ वियदीकारसंयुक्तं वीतिहोत्रसमन्वितम्। अर्थेन्दुलसितं देव्या बीजं सर्वार्थसाधकम्॥१८॥

शुद्धचेतसः। एवमेकाक्षरं यतय: ब्रह्म ज्ञानाम्बुराशयः ॥ १९ ॥ परमानन्दमया ध्यायन्ति वाड्माया बह्मसूस्तस्मात् षष्ठं वक्त्रसमन्वितम्। सूर्योऽवामश्रोत्रबिन्दुसंयुक्तष्टात्तृतीयकः नारायणेन सम्मिश्रो वायुश्चाधरयुक् विच्चे नवार्णकोऽर्णः स्यान्महदानन्ददायकः॥२०॥ प्रातःसूर्यसमप्रभाम्। हृत्पुण्डरीकमध्यस्थां वरदाभयहस्तकाम्। पाशाङ्कशधरां सौम्यां भक्तकामदुघां भजे॥ २१॥ त्रिनेत्रां रक्तवसनां नुमामि त्वां महादेवीं महाभयविनाशिनीम्। महाकारुण्यरूपिणीम्।। २२॥ महादुर्गप्रशमनीं

यस्याः स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानित तस्मादुच्यते अज्ञेया। यस्या अन्तो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनन्ता। यस्या लक्ष्यं नोपलच्यते तस्मादुच्यते अलक्ष्या। यस्या जननं नोपलभ्यते तस्मादुच्यते अजा। एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एका। एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नैका। अत एवोच्यते अज्ञेयानन्तालक्ष्याजैका नैकेति॥ २३॥

मन्त्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी। ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यसाक्षिणी। यस्याः परतरं नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता॥२४॥ तां दुर्गां दुर्गमां देवी दुराचारविघातिनीम्। नमामि भवभीतोऽहं संसारार्णवतारिणीम्॥२५॥ इदमथर्वशीर्षं योऽधीते स पञ्चाथर्वशीर्षजपफलमाप्नोति। इदमथर्वशीर्षमज्ञात्वा योऽर्चां स्थापयति—शतलक्षं प्रजप्त्वापि सोऽर्चासिद्धिं न विन्दति। शतमंष्टोत्तरं चास्य पुरश्चर्याविधिः स्मृतः।

दशवारं पठेद् यस्तु सद्यः पापैः प्रमुच्यते। महादुर्गाणि तरित महादेव्याः प्रसादतः॥ २६॥

सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति। प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति। सायं प्रातः प्रयुद्धानो अपापो भवति। निशीथे तुरीयसंध्यायां जप्त्वा वाक्सिद्धिर्भवति। नूतनायां प्रतिमायां जप्त्वा देवतासांनिध्यं भवति। प्राणप्रतिष्ठायां जप्त्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति। भौमाश्चिन्यां महादेवीसंनिधौ जप्त्वा महामृत्युं तरित। स महामृत्युं तरित य एवं वेद। इत्युपनिषत्।।

#### 000

# ॥ नवार्णविधिः॥

विनियोगः—श्री गणपतिर्जयति 'ॐ अस्य श्रीनवार्णमन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुरुद्रा ऋषयः, गायत्र्युष्णिगनुष्टुभश्छन्दांसि, श्रीमहाकालीमहालक्ष्मी—महासरस्वत्यो देवताः, ऐं बीजम्, हीं शक्तिः, क्लीं कीलकम्, श्रीमहाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वतीप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः।'

## ऋषिदिन्यासः

अङ्ग स्पर्श—ब्रह्मविष्णुरुद्रऋषिभ्यो नमः, शिरसि। गायत्र्युष्णि-गनुष्टुप्छन्दोभ्यो नमः, मुखे। महाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्स्ती-देवताभ्यो नमः, हृदि। ऐं बीजाय नमः, गुह्यो ह्यीं शक्तये नमः, पादयोः। क्लीं कीलकाय नमः, नाभौ। हाथों को शुद्ध करें—'ॐ ऐं ह्यीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे'।

#### करन्यासः

अङ्ग स्पर्श—ॐ ऐं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः।ॐ हीं तर्जनीभ्यां नमः।ॐ क्लीं मध्यमाभ्यां नमः।ॐ चामुण्डायै अनामिकाभ्यां नमः।ॐ विच्चे किनिष्ठिकाभ्यां नमः।ॐ ऐं हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः।

### हृदयादिन्यासः

अङ्ग स्पर्श—ॐ ऐं हृदयाय नमः।ॐ हीं शिरसे स्वाहा।ॐ क्लीं शिखायै वषट्।ॐ चामुण्डायै कवचाय हुम्।ॐ विच्चे नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ ऐं हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे अस्त्राय फट्।

#### अक्षरन्यासः

अङ्ग स्पर्श—ॐ ऐं नमः, शिखायाम्।ॐ हीं नमः, दक्षिणनेत्रे।ॐ क्लीं नमः, वामनेत्रे।ॐ चां नमः, दक्षिणकर्णे।ॐ मुं नमः, वामकर्णे।ॐ डां नमः, दक्षिणनासापुटे।ॐ यैं नमः, वामनासापुटे।ॐ विं नमः, मुखे। ॐ च्चें नमः, गुह्ये।

### दिङ्न्यासः

दिशा प्रणाम—ॐ ऐं प्राच्ये नम:।ॐ ऐं आग्नेय्ये नम:।ॐ हीं दिक्षणाये नम:।ॐ हीं नैर्ऋत्ये नम:।ॐ क्लीं प्रतीच्ये नम:।ॐ क्लीं वायव्ये नम:।ॐ चामुण्डाये उदीच्ये नम:।ॐ चामुण्डाये ऐशान्ये नम:।ॐ चेमुण्डाये ऐशान्ये नम:।ॐ ऐं हीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे ऊर्ध्वाये नम:।ॐ ऐं हीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे भूम्ये नम:।

#### ध्यानम्

खड्गं चक्रगदेषुचापपरिघाञ्छूलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खं संदधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम्। नीलाश्मद्युतिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत्स्विपते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्॥१॥

अक्षस्रक्परशुं गदेषुकुलिशं पद्मं धनुः कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनम्। शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तै: प्रसन्नाननां सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्॥ २॥ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकं हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्छीतांशुतुल्यप्रभाम्। गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्॥३॥ 'ऐं हीं अक्षमालिकायै नमः' इस मन्त्रसे माला की पूजा करे-माले महामाये सर्वशक्तिस्वरूपिण। चतुर्वर्गस्त्विय न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा ॐ अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे। जपकाले च सिद्धयर्थं प्रसीद मम सिद्धये॥

ॐ अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि सर्वमन्त्रार्थसाधिनि साधय साधय सर्वसिद्धिं परिकल्पय परिकल्पय मे स्वाहा।

'ॐ **ऐं हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे'** इस मन्त्र का १ माला जप करें—

गुह्यातिगुह्यगोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्। सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत्प्रसादान्महेश्वरि॥

## सप्तशतीन्यासः

विनियोगः — प्रथममध्यमोत्तरचरित्राणां ब्रह्मविष्णुरुद्रा ऋषयः, श्रीमहाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वत्यो देवताः, गायत्र्युष्णिगनुष्टुभश्छन्दांसि, नन्दाशाकम्भरीभीमाः शक्तयः, रक्तदिन्तकादुर्गाभ्रामर्यो बीजानि, अग्निवायुसूर्यास्तत्त्वानि, ऋग्युजःसामवेदा ध्यानानि, सकलकामनासिद्धये श्रीमहाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वतीदेवताप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः।

ॐ खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा। बाणभुशुण्डीपरिघायुधा ॥ अङ्गृष्ठाभ्यां नमः। चापिनी शङ्क्षिनी ॐ शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके। घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च॥ तर्जनीभ्यां नमः। 🕉 प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चिण्डके रक्ष दक्षिणे। तथेश्वरि॥ मध्यमाभ्यां नमः॥ उत्तरस्यां भ्रमणेनात्मशूलस्य 🕉 सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते। यानि चात्यर्थघोराणि तै रक्षास्मांस्तथा भुवम्॥ अनामिकाभ्यां नमः। 🕉 खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके। सर्वतः॥ कनिष्ठिकाभ्यां नमः। तैरस्मान् रक्ष करपल्लवसङ्गीनि सर्वशक्तिसमन्विते। सर्वेशे सर्वस्वरूपे भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते॥ करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः।

ॐ खड्गिनी शूलिनी घोरा०—हृदयाय नमः।
ॐ शूलेन पाहि नो देवि०—शिरसे स्वाहा।
ॐ प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च०—शिखायै वषद।
ॐ सौम्यानि यानि रूपाणि०—कवचाय हुम्।
ॐ खड्गशूलगदादीनि०—नेत्रत्रयाय वौषद्।
ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेशे०—अस्त्राय फट्।

### ध्यानम्

विद्युद्दामसमप्रभां मृगपितस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेविताम्। हस्तैश्रक्रगदासिखेटविशिखांश्चापं गुणं तर्जनीं विभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे॥

# अथ श्रीदुर्गासप्तशती प्रथमोऽध्यायः

विनियोग:—ॐ प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः, महाकाली देवता, गायत्री छन्दः, नन्दा शक्तिः, रक्तदन्तिका बीजम्, अग्निस्तत्त्वम्, ऋग्वेदः स्वरूपम्, श्रीमहाकाली–प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रजपे विनियोगः।

ध्यानम्

खड्गं चक्रगदेषुचापपरिघाञ्छूलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खं संदधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम्। नीलाश्मद्युतिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत्स्विपते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्॥ ॐ नमश्रण्डिकायै।

'ॐ' ऐं मार्कण्डेय उवाच॥१॥

सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेऽष्टमः। निशामय विस्तराद् गदतो मम॥२॥ तदुत्पत्तिं महामायानुभावेन मन्वन्तराधिप:। यथा सावर्णिस्तनयोरवे: ॥ ३॥ बभ्व महाभाग: स्वारोचिषेऽन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः। सुरथो क्षितिमण्डले ॥ ४॥ राजाभूत्समस्ते नाम तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्रानिवौरसान्। शत्रवो भूपाः कोलाविध्वंसिनस्तदा॥५॥ बभूवुः तैरभवद् युद्धमितप्रबलदण्डिनः। तस्य न्यूनैरपि स तैर्युद्धे कोलाविध्वंसिभिर्जितः॥६॥

निजदेशाधिपोऽभवत्। स्वपुरमायातो ततः आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः॥७॥ दुरात्मभिः। अमात्यैर्बलिभिदुष्टैर्दुर्बलस्य कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः॥८॥ ततो मृगयाव्याजेन हृतस्वाम्यः स भूपतिः। एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनम्॥९॥ तत्राश्रममद्राक्षीद् द्विजवर्यस्य मेधसः । मुनिशिष्योपशोभितम्॥ १०॥ प्रशान्तश्चापदाकीर्णं तस्थौ कंचित्स कालं च मुनिना तेन सत्कृतः। विचरंस्तस्मिन्मुनिवराश्रमे॥ ११॥ **इतश्चेतश्च** ममत्वाकृष्टचेतनः। सोऽचिन्तयत्तदा तत्र मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत्॥ १२॥ मद्भृत्यैस्तैरसद्वृत्तैर्धर्मतः पाल्यते न वा। न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ती सदामदः॥१३॥ मम वैरिवशं यातः कान् भोगानुपलप्यते। प्रसादधनभोजनै: ॥ १४॥ नित्यं ममानुगता अनुवृत्तिं ध्रुवं तेऽद्य कुर्वन्यन्यमहीभृताम्। असम्यग्व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्धिः सततं व्ययम्॥१५॥ संचितः सोऽतिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति। एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः॥१६॥ तत्र विप्राश्रमाभ्याशे वैश्यमेकं ददर्श सः। स पृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेऽत्र कः॥१७॥ सशोक इव कस्मात्त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे। इत्याकण्यं वचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितम्॥१८॥ प्रत्युवाच स तं वैश्यः प्रश्रयावनतो नृपम्॥१९॥ वैश्य उवाच॥२०॥

समाधिर्नाम वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनां कुले॥ २१॥ पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः। विहीनश्च धनैदारःपुत्रैरादाय मे धनम्॥ २२॥ वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः। सोऽहं न वेद्यि पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकाम्॥ २३॥ प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः। किं नु तेषां गृहे क्षेममक्षेमं किं न तु साम्प्रतम्॥ २४॥ कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किं नु मे सुताः॥ २५॥ राजोवाच॥ २६॥

यैर्निरस्तो भवाँल्लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः ॥ २७ ॥ तेषु किं भवतः स्त्रेहमनुब्धाति मानसम् ॥ २८ ॥ वैश्य उवाच ॥ २९ ॥

एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः॥३०॥ किं करोमि न बधाति मम निष्ठुरतां मनः। यैः संत्यज्य पितृस्त्रेहं धनलुब्धैर्निराकृतः॥३१॥ पितस्वजनहार्दं च हार्दि तेष्वेव मे मनः। किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते॥३२॥ यत्प्रेमप्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु। तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते॥३३॥ करोमि किं यन्न मनस्तेष्वप्रीतिषु निष्ठुरम्॥३४॥ मार्कण्डेय उवाच॥३५॥

ततस्तौ सिहतौ विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ॥ ३६॥ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः। कृत्वा तु तौ यथान्यायं यथाई तेन संविदम्॥ ३७॥ उपविष्टौ कथाः काश्चिच्चक्रतुर्वेश्यपार्थिवौ॥ ३८॥ राजोवाच॥ ३९॥

भगवंस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत्॥४०॥ दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्तायत्ततां विना। राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि॥४१॥ गतराज्यस्य ममत्वं किमेतन्मुनिसत्तम। यथाज्ञस्य जानतोऽपि अयं च निकृतः पुत्रैदरिभृत्यैस्तथोज्झितः॥४२॥ स्वजनेन च संत्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति। एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौः॥४३॥ ममत्वाकृष्टमानसौ। विषये दृष्टदोषेऽपि ज्ञानिनोरपि॥ ४४॥ तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ममास्य च भवत्येषा विवेकान्थस्य मूढता॥४५॥ ऋषिरुवाच॥ ४६॥

ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे॥ ४७॥ विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक्। दिवान्थाः प्राणिनः केचिद्रात्रावन्धास्तथापरे॥ ४८॥ केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः। ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं किं तु ते न हि केवलम्॥ ४९॥ यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः। ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणाम्॥ ५०॥

मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयोः। ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतङ्गाञ्छावचञ्चुषुः॥५१॥ कणमोक्षादृतान्मोहात्पीड्यमानानिप क्षुधा । मानुषा मनुजव्याघ्र साभिलाषाः सुतान् प्रति॥५२॥ लोभात्प्रत्युपकाराय नन्वेता न् किं न पश्यिस। तथापि मोहगर्ते निपातिताः॥५३॥ ममतावर्त्ते महामायाप्रभावेण संसारस्थितिकारिणा। तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः॥५४॥ महामाया हरेश्चेषा तया सम्मोह्यते जगत्। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा॥५५॥ बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। विसृज्यते विश्वं जगदेतच्चराचरम्॥ ५६॥ तया सैषा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये। विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी॥५७॥ सर्वेश्वरेश्वरी॥ ५८॥ संसारबन्धहेतुश्च सैव

राजोवाच॥५९॥

भगवन् का हि सा देवी महामायेति यां भवान्॥६०॥ ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किं द्विज। यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा॥६१॥ तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदां वर॥६२॥

ऋषिरुवाच ॥ ६३॥

नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततम्॥६४॥ तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम। देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा॥६५॥ उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते। विष्णुर्जगत्येकार्णवीकृते॥ ६६॥ योगनिद्रां यदा आस्तीर्य शेषमभजत्कल्पान्ते भगवान् प्रभुः। तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटभौ॥६७॥ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ ब्रह्माणमुद्यतौ। हन्तुं स नाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः॥६८॥ दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनम्। तामेकाग्रहृदयस्थितः॥ ६९॥ योगनिद्रां तुष्टाव हरेईरिनेत्रकृतालयाम्। विबोधनार्थाय विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम्॥ ७०॥ निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः॥७१॥ ब्रह्मोवाच॥७२॥

त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारःस्वरात्मिका॥ ७३॥ सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता। अर्धमात्रास्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः॥ ७४॥ त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा। त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्पृज्यते जगत्॥ ७५॥ त्वयैतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा। विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने॥ ७६॥ तथा संहतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये। महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः॥ ७७॥ महामोहा च भवती महादेवी महासुरी। प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी॥ ७८॥ प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी॥ ७८॥

कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा। त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं हीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा॥ ७९॥ लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च। खिंड्गनी शूलिनी घोरा गदिनी चिक्रिणी तथा॥८०॥ शङ्क्षिनी चापिनी बाणभुशुण्डीपरिघायुधा। सौम्यतराशेषसौम्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी॥ ८१॥ सौम्या परमेश्वरी। परापराणां त्वमेव परमा यच्य किंचित्क्वचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके॥८२॥ तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा। यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत्॥८३॥ सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः। शरीरग्रहणमहमीशान एव विष्णु: कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत्। सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारैर्देवि संस्तुता॥८५॥ मोहयैतौ दुराधर्षावसुरौ मधु कैटभो। प्रबोधं च जगत्त्वामी नीयतामच्युतो लघु॥८६॥ बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ॥ ८७ ॥ ऋषिरुवाच ॥ ८८॥

एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा॥८९॥ विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ। नेत्रास्यनासिकाबाहुहृदयेभ्यस्तथोरसः ॥९०॥ निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः। उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः॥९१॥ एकार्णवेऽहिशयनात्ततः स ददृशे च तौ।

मधुकैटभौ दुरात्मानावितवीर्यपराक्रमौ॥ ९२॥
क्रोधरक्तेक्षणावत्तुं ब्रह्माणं जिनतोद्यमौ।

समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हिरः॥ ९३॥

पञ्चवर्षसहस्त्राणि बाहुप्रहरणो विभुः।

तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामायाविमोहितौ॥ ९४॥

उक्तवन्तौ वरोऽस्मत्तौ व्रियतािमिति केशवम्॥ ९५॥

श्रीभगवानुवाच॥ ९६॥

भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वध्यावुभाविप॥ ९७॥ किमन्येन वरेणात्र एताविद्ध वृतं मम॥ ९८॥ ऋषिरुवाच॥ ९९॥

विश्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत्॥१००॥ विलोक्य ताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः। आवां जिह न यत्रोवीं सिललेन परिप्लुता॥१०१॥ ऋषिरुवाच॥१०२॥

तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता। कृत्वा चक्रेण वै च्छिन्ने जघने शिरसी तयोः॥१०३॥ एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयम्। प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते॥ ऐं ॐ॥१०४॥

इति श्री मार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्स्ये मधुकैटभवधो नाम प्रथमोध्यायः॥१॥

# द्वितीयोऽध्यायः

विनियोग:—ॐ मध्यमचरित्रस्य विष्णुर्ऋषिः, महालक्ष्मीर्देवता, उष्णिक् छन्दः, शाकम्भरी शक्तिः, दुर्गा बीजम्, वायुस्तत्त्वम्, यजुर्वेदः स्वरूपम, श्रीमहालक्ष्मीप्रीत्यर्थं मध्यमचरित्रजपे विनियोगः।

ध्यानम्

ॐ अक्षस्त्रक्परशुं गदेषुकुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनम्। शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्॥

'ॐ ह्रीं' ऋषिरुवाच॥१॥

देवासुरमभूद्युद्धं पूर्णमब्दशतं पुरा। महिषेऽसुराणामधिपे देवानां पुरन्दरे॥ २॥ च तत्रासुरैर्महावीर्येर्देवसैन्यं पराजितम्। जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रोऽभून्महिषासुरः॥३॥ पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिम्। यत्रेशगरुडध्वजौ ॥ ४॥ पुरस्कृत्य गतास्तत्र यथावृत्तं तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितम्। कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरम्॥ ५॥ सूर्येन्द्राग्न्यनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति ॥ ६ ॥ स्वर्गान्निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि। विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना॥७॥

सर्वममरारिविचेष्टितम्। कथितं एतद्वः शरणं वः प्रपन्नाः स्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम्॥८॥ इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः। कोपं शम्भुश्च भ्रुकुटीकुटिलाननौ॥ ९॥ ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः। निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शंकरस्य च॥१०॥ अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः। निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्यैक्यं समगच्छत॥११॥ अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतम्। ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् ॥ १२ ॥ अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम्। एकस्थं तदभून्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा॥१३॥ यदभूच्छाम्भवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखम्। याम्येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा॥१४॥ सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवत्। वारुणेन च जङ्घोरू नितम्बस्तेजसा भुवः॥१५॥ ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योऽर्कतेजसा। वसूनां च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका॥१६॥ तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा। नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावतेजसा॥ १७॥ भ्रुवौ च संध्ययोस्तेजः श्रवणावनिलस्य च। अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा॥१८॥

समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवाम्। ततः तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरा महिषार्दिताः॥१९॥ शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकध्क। चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः॥ २०॥ शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः। मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधी॥ २१॥ वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशादमराधिप:। ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावताद् गजात्॥ २२॥ कालदण्डाद्यमौ दण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ। प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्मा कमण्डलुम्।। २३।। समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः। कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलम्॥ २४॥ क्षीरोदश्चामलं हारमजरे च तथाम्बरे। चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च॥ २५॥ अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु। नूपुरौ विमलौ तद्वद् ग्रैवेयकमनुत्तमम्॥ २६॥ अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च। विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चातिनिर्मलम्।। २७॥ अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथाभेद्यं च दंशनम्। अम्लानपङ्कजां मालां शिरस्युरसि चापराम्॥ २८॥ अददञ्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनम्। हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च॥ २९॥

धनाधिप:। पानपात्रं सुरया ददावशून्यं महामणिविभूषितम्॥ ३०॥ सर्वनागेशो श्रेषश्च नागहारं ददौ तस्यै धत्ते यः पृथिवीमिमाम्। भूषणैरायुधैस्तथा॥ ३१॥ सुरैर्देवी अन्यैरपि सम्मानिता ननादोच्चैः साट्टहासं मुहुर्मुहुः। तस्या नादेन घोरेण कृत्स्त्रमापूरितं नभः॥३२॥ प्रतिशब्दो महानभूत्। अमायतातिमहता चक्षुभुः सकला लोकाः समुद्राश्च चकम्पिरे॥३३॥ चचाल वसुधा चेलुः सकलाश्च महीधराः। जयेति देवाश्च मुदा तामूचुः सिंहवाहिनीम्॥ ३४॥ तुष्टुवुर्मुनयश्चेनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः। समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः ॥ ३५॥ सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुत्तस्थुरुदायुधाः। आः किमेतदिति क्रोधादाभाष्य महिषासुरः॥३६॥ शब्दमशेषेरसुरैर्वृतः। तं अभ्यधावत स ददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां त्विषा॥३७॥ पादाक्रान्त्या नतभुवं किरीटोल्लिखिताम्बराम्। क्षोभिताशेषपातालां धनुर्ज्यानिःस्वनेन ताम्॥ ३८॥ दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद् व्याप्य संस्थिताम्। ततः प्रववृते युद्धं तया देव्या सुरद्विषाम्॥३९॥ मुक्तैरादीपितदिगन्तरम्। शस्त्रास्त्रैर्बहुधा महिषासुरसेनानीश्चिक्षुराख्यो महासुरः ॥ ४०॥

युयुधे चामरश्चान्यैश्चतुरङ्गबलान्वितः। रथानामयुतै: षड्भिरुदग्राख्यो महासुर: ॥ ४१ ॥ अयुध्यतायुतानां सहस्रेण च महाहनुः। पञ्चाशद्भिश्च नियुतैरसिलोमा महासुर: ॥ ४२॥ अयुतानां शतैः षड्भिर्बाष्क्रलो युयुधे रणे। गजवाजिसहस्त्रौधैरनेकैः परिवारितः॥ ४३॥ वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन्नयुध्यत। विडालाख्योऽयुतानां च पञ्चाशद्भिरथायुतै: ॥ ४४ ॥ युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः। अन्ये च तत्रायुतशो रथनागहयैर्वृताः ॥ ४५ ॥ युयुधुः संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः। कोटिकोटिसहस्त्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा॥४६॥ हयानां च वृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुर:। तोमरैभिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा॥ ४७॥ युयुधुः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः। केचिच्च चिक्षुपुः शक्ती केचित्पाशांस्तथापरे॥ ४८॥ देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः। सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका॥ ४९॥ लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी। अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः॥५०॥ मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि सोऽपि कुद्धो धुतसटो देव्या वाहनकेसरी॥५१॥ वनेष्विव चचारासुरसैन्येषु हुताशनः। निःश्वासान् मुमुचे यांश्च युध्यमाना रणेऽम्बिका॥५२॥

त एव सद्यः सम्भूता गणाः शतसहस्रशः। परशुभिभिन्दिपालासिपट्टिशैः ॥ ५३ ॥ युयुधुस्ते देवीशक्त्युपबृंहिताः। नाशयन्तोऽसुरगणान् पटहान् गणाः शङ्खांस्तथापरे॥५४॥ मृदङ्गांश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे। ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः॥५५॥ खड्गादिभिश्च शतशो निजघान महासुरान्। पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वनविमोहितान्॥५६॥ असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यानकर्षयत्। केचिद् द्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथापरे॥५७॥ भुवि शेरते। विपोथिता निपातेन गदया वेमुश्च केचिद्रुधिरं मुसलेन भृशं हता:॥५८॥ केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नाः शूलेन वक्षसि। शरौघेण कृताः केचिद्रणाजिरे॥५९॥ श्येनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्त्रिदशार्दनाः। बाहवश्छिन्नाश्छिन्नग्रीवास्तथापरे॥ ६०॥ केषांचिद् शिरांसि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिताः। विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरुर्व्यां महासुराः ॥ ६१ ॥ एकबाह्वक्षिचरणाः केचिद्देव्या द्विधा कृताः। छिन्नेऽपि चान्ये शिरिस पतिताः पुनरुत्थिताः॥६२॥ गृहीतपरमायुधाः । युयुधुर्देव्या कबन्धा तूर्यलयाश्रिताः ॥ ६३॥ युद्धे ननृतुश्चापरे तत्र कबन्धाश्छिन्नशिरसः खड्गशक्त्यृष्टिपाणयः। तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो देवीमन्ये महासुराः ॥ ६४॥

पातितै रथनागाश्वेरसुरेश्च वसुन्धरा। अगम्या साभवत्तत्र यत्राभूत्स महारणः ॥ ६५॥ शोणितौघा महानद्य: सद्यस्तत्र प्रसुस्रुवुः। चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनाम्॥ ६६॥ मध्ये तन्महासैन्यमसुराणां क्षणेन तथाम्बिका। विह्नस्तृणदारुमहाचयम्।। ६७॥ क्षयं यथा सिंहो महानादमुत्सृजन्धुतकेसरः। शरीरेभ्योऽमरारीणामसूनिव विचिन्वति॥ ६८॥ देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरै:। यथैषां तुतुषुर्देवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि॥ॐ॥६९॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये महिषासुरसैन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्याय:॥ २॥

# तृतीयोऽध्यायः

000

ध्यानम्

ॐ उद्यद्धानुसहस्त्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम्। हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्चियं देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्देऽरविन्दस्थिताम्॥ 'ॐ' ऋषिरुवाच॥१॥

निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः। सेनानीश्चिक्षुरः कोपाद्ययौ योद्धुमथाम्बिकाम्॥२॥

शरवर्षेण ववर्ष समरेऽसुरः। देवीं मेरुगिरेः शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः॥३॥ तस्यच्छित्त्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान्। जघान तुरगान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनाम्॥४॥ चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं चातिसमुच्छ्रितम्। विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुगै:॥५॥ सच्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथि:। अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः॥६॥ सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्यणधारेण मूर्धनि। आजघान भुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान्॥७॥ तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दन। ततो जग्राह शूलं स कोपादरुणलोचनः॥८॥ चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः। जाञ्वल्यमानं तेजोभी रिविबिम्बिमवाम्बरात्॥९॥ शूलममुञ्जत। दृष्ट्वा तदापतच्छूलं देवी तच्छूलं शतधा तेन नीतं स च महासुर:॥१०॥ हते तस्मिन्महावीर्ये महिषस्य चमूपतौ। गजारूढश्चामरस्त्रिदशार्दनः ॥ ११॥ आजगाम सोऽपि शक्तिं मुमोचाथ देव्यास्तामम्बिका द्रुतम्। हुंकाराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभाम्॥१२॥ भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः। चिक्षेप चामरः शूलं बाणैस्तदपि साच्छिनत्॥१३॥ ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः। बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्त्रिदशारिणा॥१४॥

युद्ध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान्महीं गतौ। युय्धातेऽतिसंरब्धौ प्रहारैरतिदारुणै: ॥ १५॥ ततो वेगात् खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा। करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथकृतम्॥ १६॥ उदग्रश्च रणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः। दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातितः ॥ १७॥ देवी कुद्धा गदापातैश्रूर्णयामास चोद्धतम्। वाष्क्रलं भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्थकम्।। १८॥ उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुम्। त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी॥ १९॥ बिडालस्यासिना कायात्पातयामास वै शिरः। दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरैर्निन्ये यमक्षयम्।। २०।। एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः। माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान्॥२१॥ कांश्चित्तुण्डप्रहारेण खुरक्षेपैस्तथापरान्। लाङ्गलताडितांश्चान्याञ्छङ्गाभ्यां च विदारितान्॥ २२॥ कांश्चिदपरान्नादेन वेगेन भ्रमणेन च। निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले॥ २३॥ प्रमथानीकमभ्यधावत सोऽसुर:। सिंहं हन्तुं महादेव्याः कोपं चक्रे ततोऽम्बिका॥ २४॥ सोऽपि कोपान्महावीर्यः खुरक्षुण्णमहीतलः। शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चांश्चिक्षेप च ननाद च॥ २५॥ वेगभ्रमणविक्षुण्णा मही तस्य व्यशीर्यत। लाङ्गलेनाहतश्चाब्धिः प्लावयामास सर्वतः ॥ २६ ॥

धुतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं ययुर्घनाः। श्चासानिलास्ताः शतशो निपेतुर्नभसोऽचलाः॥ २७॥ इति क्रोधसमाध्मातमापतन्तं महासुरम्। दुष्ट्रा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदाकरोत्।। २८॥ सा क्षिप्त्वा तस्य वै पाशं तं बबन्ध महासुरम्। तत्याज माहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे॥ २९॥ ततः सिंहोऽभवत्सद्यो यावत्तस्याम्बिका शिरः। छिनत्ति तावत्पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत॥ ३०॥ तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेद सायकैः। तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः॥३१॥ करेण च महासिंहं तं चकर्ष जगर्ज च। खड्गेन निरकृनतत॥ ३२॥ करं देवी कर्षस्तु ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः। क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम्॥ ३३॥ ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमम्। पुनश्चेव जहासारुणलोचना॥ ३४॥ पपौ पुन: ननर्द चासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः। विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रति भूधरान्॥ ३५॥ सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करै:। उवाच तं मदोद्धूतमुखरागाकुलाक्षरम्।। ३६।। देव्युवाच॥ ३७॥

गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावित्पबाम्यहम्। मया त्विय हतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः॥३८॥

#### ऋषिरुवाच॥ ३९॥

एवमुक्त्वा समुत्पत्य साऽऽरूढा तं महासुरम्।
पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत्॥४०॥
ततः सोऽपि पदाऽऽक्रान्तस्तया निजमुखात्ततः।
अर्धनिष्क्रान्त एवासीद् देव्या वीर्येण संवृतः॥४१॥
अर्धनिष्क्रान्त एवासी युध्यमानो महासुरः।
तया महासिना देव्या शिरिष्ठक्त्वा निपातितः॥४२॥
ततो हाहकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाश तत्।
प्रह्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणाः॥४३॥
तुष्टुवुस्तां सुरा देवीं सह दिव्यैर्महिषिभिः।
जगुर्गन्थर्वपतयो ननृतुश्चाप्सरोगणाः॥ ॐ॥ ४४॥
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणेसावणिके मन्वन्तरे देवीमाहात्त्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्यायः॥३॥

000

# चतुर्थोऽध्यायः

ध्यानम्

ॐ कालाभ्राभां कटाक्षेरितकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमिप करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्राम्। सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमिखलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद् दुर्गां जयाख्यां त्रिदशपित्वृतां सेविता सिद्धिकामै:॥

'ॐ' ऋषिरुवाच ॥ १॥

शक्रादयः सुरगणा निहतेऽतिवीर्ये तस्मिन्दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या।

तुष्टुवुः प्रणतिनम्रशिरोधरांसा तां वाग्भिः प्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहाः॥२॥

देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निश्शेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या

तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां

भक्त्या नताः स्म विद्धातु शुभानि सा नः॥३॥

प्रभावमतुलं भगवाननन्तो यस्याः

ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमलं बलं च।

चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय सा

नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु॥४॥

या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतिधयां हृदयेषु बुद्धिः।

श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नताः स्म परिपालय देवि विश्वम्॥५॥

वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि।

चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि देव्यसुरदेवगणादिकेषु॥ ६॥ सर्वेषु

समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषै-हेतुः ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा। र्न

सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूत-

मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या॥७॥

समस्तसुरता समुदीरणेन यस्याः

तृप्तिं प्रयान्ति सकलेषु मखेषु देवि।

स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतु-रुच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च॥८॥ मुक्तिहेतुरविचिन्त्यमहाव्रता त्व-सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारै:। मभ्यस्यसे मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषै-र्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी॥९॥ शब्दात्मिका सुविमलर्ग्यजुषां निधान-मुद्गीथरम्यपदपाठवतां च साम्नाम्। त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री॥ १०॥ मेधासि देवी विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा। कैटभारिहृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा ॥ ११ ॥ ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्र-बिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम्। अत्यद्धतं प्रहृतमात्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण॥१२॥ दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रुकुटीकराल-यन्न मुद्यच्छशाङ्कसदृशच्छवि सद्यः। प्राणान्मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन॥ १३॥ देवि प्रसीद परमा भवती भवाय

सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि।

विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेत-न्नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य॥१४॥ ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां तेषां यशांसि न च सीदित धर्मवर्गः। एव निभृतात्मजभृत्यदारा धन्यास्त सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना॥१५॥ धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्मा-ण्यत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृती करोति। स्वर्गं प्रयाति च ततो भवतीप्रसादा-ल्लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन॥१६॥ स्मृता हरिस भीतिमशेषजन्तोः दुर्गे स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सदाऽऽर्द्रचित्ता॥ १७॥ सर्वोपकारकरणाय तथैते एभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम्। संग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवि॥१८॥ दुष्ट्रैव किं न भवती प्रकरोति भस्म सर्वासुरानरिषु यत्प्रहिणोषि शस्त्रम्। लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेऽतिसाध्वी॥१९॥ खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणाम्।

विलयमंशुमदिन्दुखण्ड-यन्नागता योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत्।। २०॥ दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः। वीर्यं च हन्तृ हतदेवपराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थम्।। २१।। केनोपमा भवतु तेऽस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्र। चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि॥ २२॥ त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि तेऽपि हत्वा। नीता दिवं रिपुगणा भयमप्यपास्त-मस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते॥ २३॥ शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके। घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च॥२४॥ प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चिण्डके रक्ष दक्षिणे। भ्रामणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि॥ २५॥ सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते।

करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः ॥ २७॥ ऋषिरुवाच ॥ २८॥

एवं स्तुता सुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः। अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः॥२९॥

यानि चात्यर्थघोराणि तै रक्षास्मांस्तथा भुवम्॥ २६॥

खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके।

समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैधूपैस्तु धूपिता। भक्त्या प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान्॥ ३०॥ देव्युवाच॥ ३१॥

व्रियतां त्रिदशाः सर्वे यदस्मत्तोऽभिवाञ्छितम्॥ ३२॥ देवा ऊचु:॥ ३३॥

भगवत्या कृतं सर्वं न किंचिदविशष्यते॥ ३४॥ महिषासुरः। शत्रुरस्माकं निहतः यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरि॥ ३५॥ संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिंसेथाः परमापदः। यश्च मर्त्यः स्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने॥ ३६॥ वित्तर्द्धिविभवैर्धनदारादिसम्पदाम्। तस्य वृद्धयेऽस्मत्प्रसन्ना त्वं भवेथाः सर्वदाम्बिके॥३७॥

ऋषिरुवाच॥ ३८॥

इति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथाऽऽत्मनः। तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप॥ ३९॥ इत्येतत्कथितं भूप सम्पूता सा यथा पुरा। जगत्त्रयहितैषिणी॥ ४०॥ देवशरीरेभ्यो देवी यथाभवत्। गौरीदेहात्सा समुद्धूता पुनश्च शुम्भनिशुम्भयोः॥ ४१॥ दुष्ट्रदैत्याना तथा वधाय देवानामुपकारिणी। च लोकानां रक्षणाय तच्चृष्णुष्व मयाऽऽख्यातं यथावत्कथयामि ते॥ हीं ॐ॥ ४२॥

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये शक्रादिस्तुतिर्नाम चतुर्थोऽध्यायः॥४॥

## पञ्चमोऽध्यायः

विनियोग:—ॐ अस्य श्रीउत्तरचरित्रस्य रुद्र ऋषिः, महासरस्वती देवता, अनुष्टुप् छन्दः, भीमा शक्तिः, भ्रामरी बीजम्, सूर्यस्तत्त्वम्, सामवेदः स्वरूपम्, महासरस्वतीप्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोग:।

ध्यानम्

ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकं घनान्तविलसच्छीतांशुतुल्यप्रभाम्। हस्ताब्जैर्दधतीं गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां सरस्वतीमनुभजे पूर्वामत्र शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्॥ 'ॐ क्लीं' ऋषिरुवाच ॥ १ ॥

शुम्भनिशुम्भाभ्यामसुराभ्यां पुरा शचीपतेः। त्रैलोक्यं यजभागाश्च हता मदबलाश्रयात्॥२॥ तावेव सूर्यतां तद्वदधिकारं तथैन्दवम्। कौबेरमथ याम्यं च चक्राते वरुणस्य च॥३॥ पवनिद्धिं च चक्रतुर्विह्नकर्म ततो देवा विनिर्धृता भ्रष्टराज्याः पराजिताः॥४॥ हृताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः। महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजिताम्।। ५॥ तयास्माकं वरो दत्तो यथाऽऽपत्सु स्मृताखिलाः। नाशयिष्यामि तत्क्षणात्परमापदः ॥ ६ ॥ भवता इति कृत्वा मितं देवा हिमवन्तं नगेश्वरम्। जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुवुः ॥ ७ ॥

देवा ऊचु:॥८॥

नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्म ताम्॥९॥ रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्ये धात्र्यै नमो नमः। ज्योत्मायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः॥१०॥ कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः। नैर्ऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः॥११॥ दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै। ख्यात्यै तथैव कृष्णायै ध्रूमायै सततं नमः॥१२॥ अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः॥१३॥ या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै ॥१४॥ नमस्तस्यै ॥१५॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥ १६॥ देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते। नमस्तस्यै॥ १७॥ नमस्तस्यै॥ १८॥ नमस्तस्यै नमो नमः॥ १९॥ या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै॥ २०॥नमस्तस्यै॥ २१॥नमस्तस्यै नमो नमः॥ २२॥ या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै॥ २३॥नमस्तस्यै॥ २४॥नमस्तस्यै नमो नमः॥ २५॥ देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै ॥ २६ ॥ नमस्तस्यै ॥ २७ ॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥ २८ ॥ देवी सर्वभूतेषुच्छायारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै॥ २९॥ नमस्तस्यै॥ ३०॥ नमस्तस्यै नमो नमः॥ ३१॥ या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै॥ ३२॥नमस्तस्यै॥ ३३॥नमस्तस्यै नमो नमः॥ ३४॥

या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै॥ ३५ ॥ नमस्तस्यै॥ ३६ ॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ३७॥ या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै॥ ३८॥नमस्तस्यै॥ ३९॥नमस्तस्यै नमो नमः॥ ४०॥ देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै॥ ४१ ॥नमस्तस्यै॥ ४२ ॥नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ४३ ॥ या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै॥ ४४॥नमस्तस्यै॥ ४५॥नमस्तस्यै नमो नमः॥ ४६॥ या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै ॥ ४७ ॥ नमस्तस्यै ॥ ४८ ॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ४९ ॥ या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै॥ ५०॥ नमस्तस्यै॥ ५१॥ नमस्तस्यै नमो नमः॥ ५२॥ या देवी सर्वभृतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै॥ ५३॥नमस्तस्यै॥ ५४॥नमस्तस्यै नमो नमः॥ ५५॥ या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै ॥ ५६ ॥ नमस्तस्यै ॥ ५७ ॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ५८ ॥ या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै॥ ५९॥ नमस्तस्यै॥ ६०॥ नमस्तस्यै नमो नमः॥ ६९॥ या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै॥ ६२॥नमस्तस्यै॥ ६३॥नमस्तस्यै नमो नमः॥ ६४॥ या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै ॥ ६५ ॥ नमस्तस्यै ॥ ६६ ॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ६७ ॥ देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै ॥ ६८ ॥ नमस्तस्यै ॥ ६९ ॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ७० ॥

देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै ॥ ७१ ॥ नमस्तस्यै ॥ ७२ ॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ७३ ॥ या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै ॥ ७४ ॥ नमस्तस्यै ॥ ७५ ॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ७६ ॥ इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या। भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः॥ ७७॥ चितिरूपेण या कृत्स्त्रमेतद् व्याप्य स्थिता जगत्। नमस्तस्यै ॥ ७८ ॥ नमस्तस्यै ॥ ७९ ॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ८० ॥ पूर्वमभीष्टसंश्रया-सुरैः स्तृता सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता। त्तथा सा नः शुभहेतुरीश्वरी करोत् शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः ॥ ८१ ॥ साम्प्रतं चौद्धतदैत्यतापितै-या रस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते। या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः भक्तिविनम्रमूर्तिभिः ॥ ८२ ॥ सर्वापदो

एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती।
स्नातुमभ्याययौ तोये जाह्नव्या नृपनन्दन॥८४॥
साब्रवीत्तान् सुरान् सुभूर्भवद्भिः स्तूयतेऽत्र का।
शरीरकोशतश्चास्याः समुद्भूताब्रवतीच्छिवा॥८५॥
स्तोत्रं ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः।
देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः॥८६॥

ऋषिरुवाच॥८३॥

शरीरकोशाद्यत्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका। कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते॥८७॥ तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णाभूत्सापि पार्वती। कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया॥८८॥ ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरम्। ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः॥८९॥ ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा। काप्यास्ते स्त्री महाराज भासयन्ती हिमाचलम्॥ ९०॥ नैव तादृक् क्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमम्। ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर॥९१॥ स्त्रीरत्नमतिचार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा। सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति॥ ९२॥ यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो। त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे॥ ९३॥ ऐरावत: समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात्। पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चै:श्रवा हयः॥ ९४॥ विमानं हंससंयुक्तमेतितष्ठिति तेऽङ्गणे। रत्नभूतिमहानीतं यदासीद्वेधसोऽद्भुतम्॥ ९५॥ निधिरेष समानीतो महापद्म: धनेश्वरात्। किञ्जल्किनीं ददौ चाब्धिर्मालामम्लानपङ्कजाम्।। ९६।। छत्रं ते वारुणं गेहे काञ्चनस्त्रावि तिष्ठति। तथायं स्यन्दनवरो यः पुराऽऽसीत्प्रजापतेः॥ ९७॥ मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीश त्वया हृता। सिललराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे॥ ९८॥ पाश:

निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः। विह्नरिप ददौ तुभ्यमिग्शौचे च वाससी॥९९॥ एवं दैत्येन्द्र रत्नानि समस्तान्याहृतानि ते। स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते॥१००॥ ऋषिरुवाच॥१०१॥

निशम्येति वचः शुम्भः स तदा चण्डमुण्डयोः।

प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम्॥१०२॥

इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान्मम।

यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु॥१०३॥

स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेऽतिशोभने।

सा देवी तां ततः प्राह श्लक्ष्णं मधुरया गिरा॥१०४॥

दुत उवाच॥१०५॥

शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः। देवि दैत्येश्वरः त्वत्सकाशमिहागतः॥ १०६॥ प्रेषितस्तेन अव्याहताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु। निर्जिताखिलदैत्यारिः स यदाह शृणुष्व तत्।। १०७॥ मम त्रैलोक्यमिखलं मम देवा वशानुगाः। यज्ञभागानहं सर्वानुपाश्नामि पृथक् पृथक्॥१०८॥ त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः। तथैव गजरत्नं च हृत्वा देवेन्द्रवाहनम्॥ १०९॥ ममामरै:। क्षीरोदमथनोद्भृतमश्चरत्नं उच्चै:श्रवससंज्ञं तत्प्रणिपत्य समर्पितम्॥११०॥ यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषूरगेषु च। रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने॥१११॥ स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवि लोके मन्यामहे वयम्। सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयम्॥११२॥ मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमम्। भज त्वं चञ्चलापाङ्गि रत्नभूतासि वै यतः॥११३॥ परमैश्चर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात्। एतद् बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज॥११४॥ ऋषिरुवाच॥११५॥

इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तःस्मिता जगौ। दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत्॥११६॥ देव्युवाच॥११७॥

सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किंचित्त्वयोदितम्।
त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः॥११८॥
किं त्वत्र यत्प्रतिज्ञातं मिथ्या तिक्रयते कथम्।
श्रूयतामल्पबुद्धित्वात्प्रतिज्ञा या कृता पुरा॥११९॥
यो मां जयित संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहित।
यो मे प्रतिबलो लोके स मे भर्ता भविष्यति॥१२०॥
तदागच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः।
मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृहणातु मे लघु॥१२१॥
दूत उवाच॥१२२॥

अविलप्तासि मैवं त्वं देवि ब्रूहि ममाग्रतः। त्रैलोक्ये कः पुमांस्तिष्ठेदग्रे शुम्भिनशुम्भयोः॥१२३॥ अन्येषामि दैत्यानां सर्वे देवा न वै युधि। तिष्ठन्ति सम्मुखे देवि किं पुनः स्त्री त्वमेकिका॥१२४॥ इन्द्राद्याः सकला देवास्तस्थुर्येषां न संयुगे। शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्री प्रयास्यिस सम्मुखम्॥१२५॥ सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वं शुम्भिनशुम्भयोः। केशाकर्षणनिर्धूतगौरवा मा गमिष्यसि॥१२६॥ देव्युवाच॥१२७॥

एवमेतद् बली शुम्भो निशुम्भश्चातिवीर्यवान्। किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा॥१२८॥ स त्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत्सर्वमादृतः। तदाचक्ष्वासुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत्॥ ॐ॥१२९॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये देव्या दूतसंवादो नाम पञ्चमोऽध्यायः॥५॥

000

## षष्ठोऽध्यायः

ध्यानम्
ॐ नागाधीश्वरिवष्टरां फणिफणोत्तंसोरुरत्नावलीभास्वदेहलतां दिवाकरिनभां नैत्रत्रयोद्धासिताम्।
मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां।
सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये॥
'ॐ' ऋषिरुवाच॥१॥

इत्याकण्यं वचो देव्याः स दूतोऽमर्षपूरितः। समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात्॥२॥ तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकण्यासुराट् ततः। सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनम्॥३॥ हे धूम्रलोचनाशु त्वं स्वसैन्यपरिवारितः। तामानय बलाद् दुष्टां केशाकर्षणविह्वलाम्॥४॥ तत्परित्राणदः कश्चिद्यदि वोत्तिष्ठतेऽपरः। स हन्तव्योऽमरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा॥५॥ ऋषिरुवाच॥६॥

तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः।
वृतः षष्ट्या सहस्त्राणामसुराणां द्रुतं ययौ॥७॥
स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थिताम्।
जगादोच्यैः प्रयाहीति मूलं शुम्भिनशुम्भयोः॥८॥
न चेत्प्रीत्याद्य भवती मद्भर्तारमुपैष्यति।
ततो बलान्नयाम्येष केशाकर्षणविह्नलाम्॥९॥
देव्युवाच॥१०॥

दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः। बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम्॥११॥ ऋषिरुवाच॥१२॥

इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचनः। हुंकारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका ततः॥१३॥ अथ कुद्धं महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका। ववर्ष सायकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्चधैः॥१४॥ ततो धुतसटः कोपात्कृत्वा नादं सुभैरवम्। पपातासुरसेनायां सिंहो देव्याः स्ववाहनः॥१५॥ कांश्चित् करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान्। आक्रम्य चाधरेणान्यान् स जघान महासुरान्॥१६॥ केषांचित्पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरी। तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक्॥१७॥ कृतास्तेन तथापरे। विच्छिन्नबाहुशिरसः धुतकेसरः॥ १८॥ पपौ च रुधिरं कोष्ठादन्येषां क्षणेन् तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना। वाहनेनातिकोपिना॥ १९॥ केसरिणा देव्या श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनम्। बलं च क्षयितं कृत्स्नं देवीकेसरिणा ततः॥२०॥ चुकोप दैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः। आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ॥२१॥ हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्बहुभिः परिवारितौ। तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु॥२२॥ केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि। सर्वेरसुरैर्विनिहन्यताम्॥ २३॥ तदाशेषायुधैः तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते। शीघ्रमागम्यतां बद्घ्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम्।। ॐ।। २४।।

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये शुम्भनिशुम्भसेनानीधूम्रलोचनवधो नाम षष्ठोध्याय:॥६॥

### सप्तमोऽध्यायः

#### ध्यानम्

ॐ ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपिठतं शृण्वतीं श्यामलाङ्गीं न्यस्तैकाङ्ग्रिं सरोजे शिशशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीम्। कह्नाराबद्धमाला नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्ख्रपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्धासिभालाम्॥ 'ॐ' ऋषिरुवाच॥१॥

दैत्याश्चमुण्डपुरोगमाः। ततो आजमास्ते ययुरभ्युद्यतायुधाः॥ २॥ चतुरङ्गबलोपेता व्यवस्थिताम्। ददृशुस्ते ततो देवीमीषद्धासां शैलेन्द्रशृङ्गे सिंहस्योपरि महति काञ्चने॥ ३॥ तां समादातुमुद्यमं चक्रुरुद्यताः। आकृष्टचापासिधरास्तथान्ये तत्समीपगाः ॥ ४॥ ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिका तानरीन् प्रति। मषीवर्णमभूत्तदा॥ ५॥ कोपेन वदनं चास्या ललाटफलकाद्द्रुतम्। भुकुटीकुटिलात्तस्या विनिष्क्रान्तासिपाशिनी॥६॥ करालवदना विचित्रखट्वाङ्गधरा नरमालाविभूषणा। द्वीपिचर्मपराधीना शुष्कमांसातिभैरवा॥७॥ अतिविस्तारवदना जिह्वाललनभीषणा। नादापूरितदिङ्मुखा॥८॥ निमग्नारक्तनयना वेगेनाभिपतिता घातयन्ती सा महासुरान्। सैन्यै सुरारीणामभक्षयत तत्र तद्बलम्॥९॥

पार्ष्णिग्राहाङ्कुशग्राहियोधघण्टासमन्वितान् । समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेप वारणान्॥१०॥ तथैव यौधं तुरगै रथं सारथिना सह। दशनैश्चर्वयन्त्यतिभैरवम् ॥ ११ ॥ वक्रे एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरम्। चैवान्यमुरसान्यमपोथयत्॥ १२॥ पादेनाक्रम्य तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरै:। जग्राह रुषा दशनैर्मिथतान्यपि॥१३॥ मुखेन बलिनां तद् बलं सर्वमसुराणां दुरात्मनाम्। ममर्दा भक्षायच्चान्यानन्यां श्चाताड यत्तथा॥ १४॥ असिना निहताः केचित्केचित्खट्वाङ्गताडिताः। दन्ताग्राभिहतास्तथा॥ १५॥ जग्मुर्विनाशमसुरा क्षणेन तद् बलं सर्वमसुराणां निपातितम्। दृष्ट्वा चण्डोऽभिदुद्राव तां कालीमतिभीषणाम्।। १६।। शरवर्षेर्महाभीमैभीमाक्षीं तां महासुरः। छादयामास चक्रैश्च मुण्डः क्षिप्तैः सहस्रशः॥१७॥ तानि चक्राण्यनेकानि विशमानानि तन्मुखम्। सुबहूनि घनोदरम्॥ १८॥ बभुर्यथार्कबिम्बानि जहासातिरुषा भीमं भैरवनादिनी। ततो कालीकरालवक्त्रान्तर्दुर्दर्शदशनोज्ज्वला उत्थाय च महासिं हं देवी चण्डमधावत। गृहीत्वा चास्य केशेषु शिरस्तेनासिनाच्छिनत्॥ २०॥ अथ मुण्डोऽभ्यधावत्तां दृष्ट्वा चण्डं निपातितम्। तमप्यपातयद्भूमौ सा खड्गाभिहतं रुषा॥२१॥ हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितम्।
मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरम्॥२२॥
शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च।
प्राह प्रचण्डाट्टहासमिश्रमभ्येत्य चण्डिकाम्॥२३॥
मया तवात्रोपहृतौ चण्डमुण्डौ महापशू।
युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि॥२४॥
ऋषिरुवाच॥२५॥

तावानीतौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ। उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिका वचः॥ २६॥ यस्माच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता। चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवि भविष्यसि॥ ॐ॥ २७॥

> इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमहात्म्ये चण्डमुण्डवधो नाम सप्तमोऽध्यायः॥७॥

> > 000

## अष्टमोऽध्याय:

ध्यानम्

ॐ अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं

धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम्

अणिमादिभिरावृतां मयूखै-

रहमित्येव विभावये भवानीम्॥

'ॐ' ऋषिरुवाच॥१॥

चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते। बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः॥२॥

शुम्भः प्रतापवान्। कोपपराधीनचेताः ततः सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेश ह॥३॥ उद्योगं सर्वबलैर्दैत्याः षडशीतिरुदायुधाः । अद्य चतुरशीतिर्निर्यान्तु स्वबलैर्वृताः॥४॥ कम्बुनां कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वै। शतं कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया॥५॥ कालका दौर्हदा मौर्याः कालकेयास्तथासुराः। युद्धाय सञ्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम॥६॥ इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः। महासैन्यसहस्त्रैर्बहुभिर्वृतः॥७॥ निर्जगाम आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणम्। ज्यास्वनैः पूरयामास धरणीगगनान्तरम्॥८॥ ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान् नृप। चोपबृंहयत्।। ९॥ तन्नादमम्बिका घण्टास्वनेन धनुर्ज्यासिंहघण्टानां नादापूरितदिङ्मुखा। निनादैर्भीषणैः काली जिग्ये विस्तारितानना॥१०॥ निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्यैश्चतुर्दिशम्। देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिताः॥११॥ एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषाम्। भवायामरसिंहानामतिवीर्यबलान्विताः 11 83 11 ब्रह्मेशगुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः। शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः॥१३॥

यस्य देवस्य यद्रुपं यथाभूषणवाहनम्। तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान् योद्धुमाययौ॥१४॥ हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलुः। आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणी साभिधीयते॥१५॥ माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी। महाहिवलया चन्द्ररेखाविभूषणा॥ १६॥ प्राप्त कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना। योद्धमभ्याययौ दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी॥ १७॥ तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता। शङ्खचक्रगदाशार्ङ्गखड्गहस्ताभ्युपाययौ ॥ १८॥ यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरे:। शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहीं बिभ्रती तनुम्॥१९॥ नृसिंहस्य बिभ्रती सदृशं वपुः। सटाक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसंहतिः॥ २०॥ प्राप्ता तत्र तथैवैन्द्री गजराजोपरि स्थिता। सहस्त्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा॥२१॥ प्राप्ता परिवृतस्ताभिरीशानो ततः देवशक्तिभि:। हन्यन्तामसुराः शीघ्रं मम प्रीत्याऽऽह चण्डिकाम्॥ २२॥ देवीशरीरात्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा। ततो चण्डिकाशक्तिरत्युग्रा शिवाशतनिनादिनी॥ २३॥ धूम्रजटिलमीशानमपराजिता। सा चाह दूत त्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भभ्योः॥ २४॥ ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावतिगर्वितौ। ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः॥ २५॥

त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजः। यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छथ।। २६।। बलावलेपादथ चेद्भवन्तो युद्धकाड्श्किणः। तदागच्छत तृप्यन्तु मच्छिवाः पिशितेन वः॥२७॥ यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयम्। शिवदूतीति लोकेऽस्मिंस्ततः सा ख्यातिमागता॥ २८॥ तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्याः शर्वाख्यातं महासुराः। अमर्षापूरिता जग्मुर्यत्र कात्यायनी स्थिता॥२९॥ प्रथममेवाग्रे शरशक्त्यृष्टिवृष्टिभिः। तत: ववर्षुरुद्धतामर्षास्तां देवीममरारयः ॥ ३०॥ सा च तान् प्रहितान् बाणाञ्छूलशक्तिपरश्रधान्। चिच्छेद लीलयाऽऽध्मातधनुर्मुक्तैर्महेषुभिः॥ ३१॥ तस्याग्रतस्तथा काली शूलपातविदारितान्। खट्वाङ्गपोथितांश्चारीन् कुर्वती व्यचरत्तदा॥ ३२॥ हतौजसः। कमण्डलुजलाक्षेपहतवीर्यान् ब्रह्माणी चाकरोच्छत्रून् येन येन स्म धावति॥३३॥ माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी। दैत्याञ्जघान कौमारी तथा शक्त्यातिकोपना॥३४॥ दैयदानवाः। शतशो ऐन्द्रीकुलिशपातेन रुधिरौघप्रवर्षिण: ॥ ३५॥ पेतुर्विदारिताः पृथ्व्यां दंष्ट्राग्रक्षतवक्षसः। तुण्डप्रहारविध्वस्ता वाराहमूर्त्या न्यपतंश्रक्रेण च विदारिताः॥ ३६॥ नखैर्विदारितांश्चान्यान् भक्षयन्ती महासुरान्। चचाराजौ नादापूर्णदिगम्बरा॥ ३७॥ नारसिंही

चण्डाट्टहासैरसुराः शिवदूत्यभिदूषिताः। पेतुः पृथिव्यां पतितांस्तांश्चखादाथ सा तदा॥ ३८॥ इति मातृगणं कुन्द्वं मर्दयन्तं महासुरान्। दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेशुर्देवारिसैनिकाः ॥ ३९॥ पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान्। योद्धमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः॥४०॥ रक्तिबन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः। समुत्पतित मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः॥ ४१॥ युयुधे स गदापाणिरिन्द्रशक्त्या महासुर:। ततश्चैन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत्॥ ४२॥ कुलिशेनाहतस्याशु बहु सुस्राव शोणितम्। समुत्तस्थुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः॥ ४३॥ यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तिबन्दवः। पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः॥ ४४॥ तावन्तः ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः। समं मातृभिरत्युग्रशस्त्रपातातिभीषणम्।। ४५॥ पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा। ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः॥४६॥ वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजघान ह। ताडयामास ऐन्द्री तमसुरेश्वरम्॥ ४७॥ गदया वैष्णवीचक्रभिन्नस्य रुधिरस्नावसम्भवैः। सहस्त्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः ॥ ४८ ॥ शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना। माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम्॥ ४९॥

स चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत् पृथक्। कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः॥५०॥ शक्तिशूलादिभिर्भुवि। बहुधा तस्याहतस्य पपात यो वै रक्तौघस्तेनासञ्छतशोऽसुराः॥५१॥ तैश्चासुरासृक्सम्भूतैरसुरैः सकलं भयमाजग्मुरुत्तमम्॥ ५२॥ व्याप्तमासीत्ततो देवा तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा। उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु॥५३॥ रक्तबिन्दून्महासुरान्। मच्छस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दोः प्रतीच्छ त्वं वक्त्रेणानेन वेगिना॥५४॥ तदुत्पन्नान्महासुरान्। रणे भक्षयन्ती चर एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति॥५५॥ भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे। इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजघान तम्॥५६॥ मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम्। ततोऽसावाजघानाथ गदया तत्र चण्डिकाम्॥५७॥ न चास्या वेदनां चक्रे गदापातोऽल्पिकामपि। तस्याहतस्य देहात्तु बहु सुस्राव शोणितम्॥५८॥ यतस्ततस्तद्वक्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति। मुखे समुद्गता येऽस्या रक्तपातान्महासुराः॥५९॥ तांश्चखादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितम्। देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिर्ऋष्टिभिः॥६०॥ जघान रक्तबीजं तं चामुण्डापीतशोणितम्। स पपात महीपृष्ठे शस्त्रसङ्घसमाहतः॥६१॥ नीरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः। ततस्ते हर्षमतुलमवापुस्त्रिदशा नृप॥६२॥ तेषां मातृगणो जातो ननर्तासृड्मदोद्धतः॥ॐ॥६३॥

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये रक्तबीजवधो नामाष्टमोऽध्याय: ॥ ८ ॥

000

# नवमोऽध्यायः

ध्यानम्

ॐ बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डै:। बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्र-मर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि॥

'ॐ' राजोवाच॥ १॥

विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम। देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवधाश्चितम्॥२॥ भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते। चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः॥३॥ ऋषिरुवाच॥४॥

चकार कोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते। शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे॥५॥ हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन्। अभ्यधावन्निशुम्भोऽथ मुख्ययासुरसेनया॥६॥

पार्श्वयोश्च महासुराः। पृष्ठे तस्याग्रतस्तथा क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययुः॥७॥ संदृष्टीष्ठपुटाः आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृतः। निहन्तुं चण्डिका कोपात्कृत्वा युद्धं तु मातृभिः॥८॥ ततो युद्धमतीवासीदेव्या शुम्भिनशुम्भयोः। मेघयोरिव वर्षतोः॥ ९॥ शरवर्षमतीवोग्रं चिच्छेदास्ताञ्छरांस्ताभ्यां चिण्डका स्वशरोत्करैः। ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रौधैरसुरेश्वरौ॥ १०॥ निशुम्भो निशितं खड्गं चर्म चादाय सुप्रभम्। अताडयन्मूर्भि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमम्॥११॥ ताडिते वाहने देवी क्षुरप्रेणासिमुत्तमम्। निशुम्भस्याशु चिच्छेद चर्म चाप्यष्टचन्द्रकम्॥१२॥ छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं चिक्षेप सोऽसुरः। तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागताम्॥१३॥ कोपाध्मातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्राह दानवः। आयातं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत्॥१४॥ आविध्याथ गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति। सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्न भस्मत्वमागता॥१५॥ दैत्यपुङ्गवम्। तमायान्तं परशृहस्तं ततः भूतले॥ १६॥ देवी बाणौधैरपातयत आहत्य तस्मिन्निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे। भ्रातर्यतीव संक्रुद्धः प्रययौ हन्तुमम्बिकाम्॥१७॥ रथस्थस्तथात्युच्चैर्गृहीतपरमायुधैः। स भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषं बभौ नभः॥ १८॥

तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत्। ज्याशब्दं चापि धनुषश्चकारातीव दुःसहम्॥ १९॥ पूरयामास ककुभो निजघण्टास्वनेन च। दैत्यसैन्यानां तेजोवधविधायिना॥ २०॥ समस्त सिंहो महानादैस्त्याजितेभमहामदैः। प्रयामास गगनं गां तथैव दिशो दश।। २१।। ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत्। कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः॥२२॥ अट्टाट्टहासमिशवं शिवदूती चकार तैः शब्दैरसुरास्त्रेसुः शुम्भः कोपं परं ययौ॥२३॥ दुरात्मंस्तिष्ठ तिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा। जयेत्यभिहितं देवैराकाशसंस्थितैः॥ २४॥ शुम्भेनागत्य या शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा। आयान्ती वह्निकूटाभा सा निरस्ता महोल्कया॥ २५॥ सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरम्। निर्घातनि:स्वनो घोरो जितवानवनीपते॥ २६॥ शुम्भमुक्ताञ्छरान्देवी शुम्भस्तत्प्रहिताञ्छरान्। चिच्छेद स्वशरैकग्रैः शतशोऽथ सहस्रशः॥२७॥ ततः सा चण्डिका कुद्धा शूलेनाभिजघान तम्। स तदाभिहतो भूमौ मूर्च्छितो निपपात ह।। २८॥ ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुकः। आजघान शरैर्देवीं कालीं केसरिणं तथा।। २९।। पुनश्च कृत्वा बाहूनामयुतं दनुजेश्वरः। चक्रायुधेन दितिजश्छादयामास चण्डिकाम्॥ ३०॥

भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी। चिच्छेद तानि चक्राणि स्वशरैः सायकांश्च तान्॥ ३१॥ ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम्। दैत्यसेनासमावृतः॥ ३२॥ हन्तं अभ्यधावत तस्यापतत एवाशु गदां चिच्छेद चण्डिका। खड्गेन शितधारेण स च शूलं समाददे॥ ३३॥ समायान्तं निशुम्भममरार्दनम्। हृदि विव्याध शूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका॥३४॥ भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निःसृतोऽपरः। पुरुषो महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति वदन्॥ ३५॥ प्रहस्य स्वनवत्ततः। तस्य निष्क्रामतो देवी ततोऽसावपतद्भवि॥ ३६॥ खडुगेन शिरश्चिच्छेद दंष्ट्राक्षुण्णशिरोधरान्। सिंहश्चखादोग्रं असुरांस्तांस्तथा काली शिवदूती तथापरान्॥३७॥ केचिन्नेशुर्महासुराः। कौमारीशक्तिनिर्भिन्नाः तोयेनान्ये निराकृताः॥ ३८॥ ब्रह्माणीमन्त्रपृतेन पेतुस्तथापरे। माहेश्वरीत्रिशूलेन भिन्नाः केचिच्चूर्णीकृता भुवि॥ ३९॥ वाराहीतुण्डघातेन खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवाः कृताः। तथापरे॥ ४०॥ चैन्द्रीहस्ताग्रविमुक्तेन वज्रेण केचित्रष्टा केचिद्विनेशुरसुराः महाहवात्। भिक्षताश्चापरे कालीशिवदूतीमृगाधिपै: ॥ ॐ॥ ४१॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये निशुम्भवधो नाम नवमोऽध्यायः॥ ९॥

000

### दशमोऽध्यायः

ध्यानम्

ॐ उत्तप्तहेमरुचिरां रिवचन्द्रविह्न-नेत्रां धनुश्शरयुताङ्कुशपाशशूलम्। रम्यैर्भुजैश्च दधतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्चरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्॥ 'ॐ' ऋषिरुवाच॥१॥

निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसम्मितम्। हन्यमानं बलं चैव शुम्भः क्रुद्धोऽब्रवीद्वचः॥२॥ बलावलेपाहुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह। अन्यासां बलमाश्रित्य युद्ध्यसे यातिमानिनी॥३॥ देव्युवाच॥४॥

एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा। पश्यैता दुष्ट मय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः॥५॥ ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणीप्रमुखा लयम्। तस्या देव्यास्तनौ जग्मुरेकैवासीत्तदाम्बिका॥६॥ देव्युवाच॥७॥

अहं विभूत्या बहुभिरिह रूपैर्यदास्थिता। तत्संहृतं मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव॥८॥ ऋषिरुवाच॥९॥

ततः प्रववृते युद्धं देव्याः शुम्भस्य चोभयोः। पश्यतां सर्वदेवानामसुराणां च दारुणम्॥१०॥ शरवर्षेः शितैः शस्त्रैस्तथास्त्रेश्चेव दारुणैः। सर्वलोकभयङ्करम्॥ ११॥ तयोर्युद्धमभूद्भूयः दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचे यान्यथाम्बिका। दैत्येन्द्रस्तत्प्रतीघातकर्तृभिः॥ १२॥ तानि बभञ्ज मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी। लीलयैवोग्रहुङ्कारोच्चारणादिभिः॥ १३॥ बभञ्ज शरशतैर्देवीमाच्छादयत सोऽसुरः। ततः सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेद चेषुभि:॥१४॥ धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथाददे। चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम्॥१५॥ ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत्। अभ्यधावत्तदा देवीं दैत्यानामधिपेश्वरः ॥ १६ ॥ तस्यापतत एवाशु खड्गं चिच्छेद चण्डिका। धनुर्मुक्तैः शितैर्बाणैश्चर्म चार्ककरामलम्।। १७॥ हताश्वः स तदा दैत्यश्छिन्नधन्वा विसारिथः। मुद्गरं घोरमम्बिकानिधनोद्यतः॥ १८॥ चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरं निशितैः शरैः। तथापि सोऽभ्यधावत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान्॥१९॥ मुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः। देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्यताडयत्॥२०॥ महीतले। तलप्रहाराभिहतो निपपात स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः॥२१॥ प्रगृह्योच्चैर्देवीं गगनमास्थितः। उत्पत्य च तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका॥२२॥

नियुद्धं खे तदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परम्। सिद्धमुनिविस्मयकारकम् ॥ २३॥ चक्रतुः प्रथमं ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह। चिक्षेप धरणीतले ॥ २४॥ भ्रामयामास स क्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगित:। अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिकानिधनेच्छया।। २५॥ सर्वदैत्यजनेश्वरम्। ततो देवी जगत्यां पातयामास भित्तवा शूलेन वक्षसि॥२६॥ गतासुः पपातोर्व्यां देवीशूलाग्रविक्षतः। चालयन् सकलां पृथ्वीं साब्धिद्वीपां सपर्वताम्॥ २७॥ प्रसन्नमिखलं हते तस्मिन् दुरात्मिन। निर्मलं जगत्स्वास्थ्यमतीवाप चाभवन्नभः॥ २८॥ उत्पातमेघाः सोल्का ये प्रागासंस्ते शमं ययुः। मार्गवाहिन्यस्तथासंस्तत्र पातिते॥ २९॥ सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः। देवगणाः बभूवुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जगुः॥ ३०॥ अवादयंस्तथैवान्ये ननृतुश्चाप्सरोगणाः। ववुः पुण्यास्तथा वाताः सुप्रभोऽभूद्विवाकरः॥ ३१॥ जञ्वलुश्चाग्नयःशान्ताः शान्ता दिग्जनितस्वनाः॥ॐ॥ ३२॥

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये शुम्भवधो नाम दशमोऽध्याय:॥ १०॥

# एकादशोऽध्यायः

ध्यानम्

'ॐ' बालरिवद्युतिमिन्दुिकरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्ताम्। स्मेरमुखीं वरदाङ्कुशपाशाभीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम्॥

<sup>'</sup>ॐ' ऋषिरुवाच॥१॥

देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे

सेन्द्राः सुरा वह्निपुरोगमास्ताम्।

कात्यायनीं तुष्टुवुरिष्टलाभाद्

विकाशिवक्त्राब्ज विकाशिताशाः॥२॥

देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद

प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य।

प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं

त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य॥३॥

आधारभूता जगतस्त्वमेका

महीस्वरूपेण यतः स्थितासि।

अपां स्वरूपस्थितया त्वयैत-

दाप्यायते कृत्स्नमलडघ्यवीर्ये॥४॥

त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या

विश्वस्य बीजं परमासि माया।

सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्।

त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः॥५॥

विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः।

स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु।

त्वयैकया

पुरितमम्बयैतत्

का ते स्तृतिः स्तव्यपरा परोक्तिः॥६॥ सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी। त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः॥७॥ सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते। स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥८॥ कलाकाष्ट्रादिरूपेण परिणामप्रदायिनि। विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणि नमोऽस्तु ते॥ ९॥ सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सवार्थसाधिके। शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ १०॥ सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनाति। गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते॥११॥ शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥१२॥ हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणीरूपधारिणि। कौशाम्भःक्षरिके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ १३॥ त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनि। माहेश्वरीस्वरूपेण नारायणि नमोऽस्तु ते॥ १४॥ मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरेऽनघे। कौमारीरूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तु ते॥ १५॥ शङ्ख चक्र गदाशार्ङ्ग गृहीतपरमायुधे प्रसीद वैष्णवीरूपे नारायणि नमोऽस्तु ते॥ १६॥ गृहीतोग्रमहाचक्रे दंष्ट्रोद्धृतवसुंधरे। वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तु ते॥१७॥

नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे। त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तु ते॥ १८॥ सहस्त्रनयनोञ्ज्वले। महावज्रे किरीटिनि वृत्रप्राणहरे चैन्द्रि नारायणि नमोऽस्तु ते॥१९॥ हतदैत्यमहाबले। शिवदूतीस्वरूपेण घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तु ते॥२०॥ शिरोमालाविभूषणे। दंष्ट्राकरालवदने चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तु ते॥२१॥ लक्ष्मि लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वधे ध्रुवे। महारात्रि महाऽविद्ये नारायणि नमोऽस्तु ते॥२२॥ मेधे सरस्वित वरे भूति बाभ्रवि तामसि। नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तु ते॥२३॥ सर्वशक्तिसमन्विते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते॥ २४॥ एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितम्। पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते॥ २५॥ ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूद**नम्** त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकालि नमोऽस्तु ते॥ २६॥ हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्य या जगत्। सा घण्टा पातु नो देवि पापेभ्योऽनः सुतानिव॥२७॥ असुरासृग्वसापङ्कचर्चिस्ते करोज्ज्वलः। शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयम्॥ २८॥ तुष्टा रोगानशेषानपहंसि रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान्।

त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां

त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति॥ २९॥

एतलृतं यत्मदनं त्वयाद्य

धर्मद्विषां देवि महासुराणाम्।

रूपैरनेकैर्बहुधाऽऽत्ममूर्तिं

कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या॥ ३०॥

विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे-

ष्वाद्येषु वाक्येषु च का त्वदन्या।

ममत्वगर्तेऽतिमहान्थकारे

विभ्रामयत्येतदतीव विश्वम्।। ३१।।

रक्षांसि यत्रोग्रविषाश्च नागा

यत्रारयो दस्युबलानि यत्र।

दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये

तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम्॥ ३२॥

विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वं

विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम्।

विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति

विश्वाश्रया ये त्विय भक्तिनम्राः॥ ३३॥

देवि प्रसीद परिपालय नोऽरिभीते-

र्नित्यं यथासुरवधादधुनैव सद्यः।

पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु

उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान्॥ ३४॥

प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि विश्वार्तिहारिणि।

त्रैलोक्यवासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव।। ३५॥

## देव्युवाच॥ ३६॥

वरदाहं सुरगणा वरं यन्मनसेच्छथ। तं वृणुध्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम्॥ ३७॥ देवा ऊचु:॥ ३८॥

सर्वाबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि। एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम्॥ ३९॥ देव्युवाच॥ ४०॥

वैवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे। शुम्भो निशुम्भश्चैवान्यावुत्पत्स्येते महासुरौ॥ ४१॥ नन्दगोपगृहे जाता यशोदागर्भसम्भवा। ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी॥ ४२॥ पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले। अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तांस्तु दानवान्॥४३॥ भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान् वैप्रचित्तान्महासुरान्। रक्ता दन्ता भविष्यन्ति दाडिमीकुसुमोपमाः॥४४॥ ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः। स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम्॥४५॥ शतवार्षिक्यामनावृष्ट्यामनम्भसि। भुयश्च मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्याम्ययोनिजा॥ ४६॥ ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन्। कीर्तियिष्यन्ति मनुजाः शताक्षीमिति मां ततः॥४७॥ लोकमात्मदेहसमुद्भवै:। ततोऽहमखिलं भरिष्यामि सुराः शाकैरावृष्टेः प्राणधारकैः॥ ४८॥ शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि।
तत्रैव च विध्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम्॥४९॥
दुर्गा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति।
पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले॥५०॥
रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात्।
तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानम्मर्त्यः॥५१॥
भीमा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति।
यदारुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति॥५२॥
तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वाऽसंख्येयषट्पदम्।
त्रैलोक्यस्य हितार्थाय विध्यामि महासुरम्॥५३॥
भ्रमारीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः।
इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति॥५४॥
तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरिसंक्षयम्॥ ॐ॥५५॥।

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये देव्याः स्तुतिनर्मिकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

000

### द्वादशोऽध्यायः

ध्यानम्

ॐ विद्युद्दामसमप्रभां मृगपितस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेविताम्। हस्तैश्चक्रगदासिखेटविशिखांश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे॥ 'ॐ' देव्युवाच॥१॥ एभिः स्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः। तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्याम्यसंशयम्॥२॥ महिषासुरघातनम्। मध्कैटभनाशं च कीर्तियिष्यन्ति ये तद्वद् वधं शुम्भनिशुम्भयोः॥३॥ अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः। श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम्॥४॥ न तेषां दुष्कृतं किञ्चिद् दुष्कृतोत्था न चापदः। भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनम्॥५॥ शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः। न शस्त्रानलतोयौघात्कदाचित्सम्भविष्यति॥ ६॥ तस्मान्ममैतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः। श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययनं हि तत्॥७॥ महामारीसमुद्भवान्। उपसर्गानशेषांस्तु तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं शमयेन्मम॥८॥ यत्रैतत्पठ्यते सम्यङ्नित्यमायतने मम। सदा न तद्विमोक्ष्यामि सांनिध्यं तत्र मे स्थितम्॥९॥ बलिप्रदाने पूजायामग्निकार्ये महोत्सवे। सर्वं ममैतच्चरितमुच्चार्यं श्राव्यमेव च॥१०॥ जानताऽजानता वापि बलिपूजां तथा कृताम्। प्रतीच्छिष्याम्यहं प्रीत्या विह्नहोमं तथा कृतम्॥११॥ शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी। तस्यां ममैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः॥१२॥ सर्वाबाधाविनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः। मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः॥१३॥

श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः। पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान्॥१४॥ रिपवः संक्षयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते। नन्दते च कुलं पुंसां माहातम्यं मम शृण्वताम्।। १५।। शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने। ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान्मम॥१६॥ उपसर्गाः शमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः। दुःस्वप्नं च नृभिर्दृष्टं सुस्वप्नमुपजायते॥ १७॥ बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकम्। संघातभेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमम्॥ १८॥ दुर्वृत्तानामशेषाणां बलहानिकरं परम्। रक्षोभूतपिशाचानां पठनादेव नाशनम्॥ १९॥ सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम्। पशुपुष्पार्घ्यधूपैश्च गन्धदीपैस्तथोत्तमै:॥ २०॥ भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैरहर्निशम्। विप्राणां अन्यैश्च विविधैभोंगै: प्रदानैर्वत्सरेण या॥ २१॥ प्रीतिमें क्रियते सास्मिन् सकृत्सुचरिते श्रुते। श्रुतं हरति पापानि तथाऽऽरोग्यं प्रयच्छति॥२२॥ रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम। युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणम्।। २३।। तस्मिञ्छूते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते। युष्पाभिः स्तुतयो याश्च याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः॥ २४॥ ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मितम्। अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारित: ॥ २५ ॥

दस्युभिर्वा वृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः।
सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः॥२६॥
राज्ञा कुद्धेन चाज्ञप्तो वध्यो बन्धगतोऽपि वा।
आघूर्णितो वा वातेन स्थितः पोते महार्णवे॥२७॥
पतत्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे भृशदारुणे।
सर्वांबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा॥२८॥
स्मरन्ममैतच्चरितं नरो मुच्येत संकटात्।
मम प्रभावात्सिंहाद्या दस्यवो वैरिणस्तथा॥२९॥
दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम॥३०॥
ऋषिरुवाच॥३१॥

इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा॥३२॥ तत्रैवान्तरधीयत। देवानां पश्यतामेव तेऽपि देवा निरातङ्गाः स्वाधिकारान् यथा पुरा॥ ३३॥ चकुर्विनिहतारयः। सर्वे यजभागभुजः दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपौ युधि॥३४॥ जगद्विध्वंसिनि तस्मिन् महोग्रेऽतुलविक्रमे। निशुम्भे च महावीर्ये शेषाः पातालमाययुः॥ ३५॥ एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः। सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम्॥ ३६॥ तयैतन्मोह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते। सा याचिता च विज्ञानं तुष्टा ऋद्धिं प्रयच्छति॥ ३७॥ मनुजेश्वर। तयैतत्सकलं ब्रह्माण्डं व्याप्तं महाकाल्या महाकाले महामारीस्वरूपया॥ ३८॥ सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा।
स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी॥ ३९॥
भवकाले नृणां सैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदा गृहे।
सैवाभावे तथाऽलक्ष्मीर्विनाशायोपजायते॥ ४०॥
स्तुता सम्पूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तथा।
ददाति वित्तं पुत्रांश्च मितं धर्मे गितं शुभाम्॥ ॐ॥ ४९॥

इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये फलस्तुतिर्नाम द्वादशोऽध्याय:॥ १२॥

000

## त्रयोदशोऽध्याय:

ध्यानम्

ॐ बालार्कमण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनाम्। पाशाङ्कुशवराभीतीर्धारयन्तीं शिवां भजे॥ 'ॐ' ऋषिरुवाच॥१॥

कथितं देवीमाहात्म्यमुत्तमम्। एतत्ते भूप एवंप्रभावा सा देवी ययेदं धार्यते जगत्॥२॥ भगवद्विष्णुमायया। विद्या क्रियंते त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः॥३॥ मोह्यन्ते मोहिताश्चेव मोहमेष्यन्ति चापरे। तामुपैहि शरणं परमेश्वरीम् ॥ ४॥ महाराज सैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा॥५॥ मार्कण्डेय उवाच॥६॥

इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः स नराधिपः॥७॥

प्रणिपत्य महाभागं तमृषिं शंसितव्रतम्। निर्विण्णोऽतिममत्वेन राज्यापहरणेन जगाम सद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुने। नदीपुलिनसंस्थितः॥ ९॥ **संदर्शनार्थमम्बाया** स च वैश्यस्तपस्तेपे देवीसूक्तं परं जपन्। तौ तस्मिन् पुलिने देव्याः कृत्वा मूर्तिं महीमयीम्॥ १०॥ पुष्पधूपाग्नितर्पणैः। अर्हणां चक्रतुस्तस्याः निराहरौ यताहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ॥११॥ बलिं चैव निजागात्रासृगुक्षितम्। ददतुस्तौ समाराधयतोस्त्रिभर्वर्षेर्यतात्मनोः ॥ १२॥ एवं परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका॥१३॥ देव्युवाच॥ १४॥

यत्प्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन। मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत्॥१५॥ मार्कण्डेय उवाच॥१६॥

ततो वव्रें नृपो राज्यमविभ्रंश्यन्यजन्मनि। अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात्॥१७॥ सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वव्रे निर्विण्णमानसः। ममेत्यहमिति प्राज्ञः सङ्गविच्युतिकारकम्॥१८॥ देव्युवाच॥१९॥

स्वल्पैरहोभिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान्॥२०॥ हत्वा रिपूनस्खलितं तव तत्र भविष्यति॥२१॥ मृतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्म देवाद्विवस्वतः॥२२॥ सावर्णिको नाम मनुर्भवान् भुवि भविष्यति॥ २३॥ वैश्यवर्य त्वया यश्च वरोऽस्मत्तोऽभिवाञ्छितः॥ २४॥ तं प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति॥ २५॥ मार्कण्डेय उवाच॥ २६॥

इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलिषतं वरम्॥ २७॥ बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्ठुता। एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः॥ २८॥ सूर्याज्जन्म समासाद्य साविर्णभिविता मनुः॥ २९॥ एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षभः। सूर्याज्जन्म समासाद्य साविर्णभिविता मनुः॥ वलीं ॐ॥ सूर्याज्जन्म समासाद्य साविर्णभिविता मनुः॥ वलीं ॐ॥ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे साविर्णिकं मन्वन्तरे देवीमाहात्त्ये सुरथ-वैश्ययोर्वरप्रदानं नाम त्रयोदशोऽध्यायः॥ १३॥

## उपसंहार:

विनियोगः — श्रीगणपतिर्जयति । ॐ अस्य श्रीनिवार्णमन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुरुद्रा ऋषयः, गायत्र्युष्णिगनुष्टुभश्छन्दांसि, श्रीमहाकालीमहालक्ष्मी – महासरस्वत्यो देवताः, ऐं बीजम्, हीं शक्तिः, क्लीं कीलकम्, श्रीमहाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वतीप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ।

### ऋष्यादिन्यासः

अङ्ग स्पर्श—ब्रह्मविष्णुरुद्रऋषिभ्यो नमः, शिरसि। गायत्र्युष्णिगनुष्टुप्छन्दोभ्योनमः, मुखे। महाकाली महालक्ष्मी-महासरस्वतीदेवताभ्योनमः, हृदि। ऐं बीजाय नमः, गुह्ये। ह्रीं शक्तये नमः, पादयोः। कीलकाय नमः, नाभौ। 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे'—इति मूलेन करौ संशोध्य—

### करन्यासः

अङ्ग स्पर्श — ॐ ऐं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ हीं तर्जनीभ्यां नमः। ॐ क्लीं मध्यमाभ्यां नमः। ॐ चामुण्डायै अनामिकाभ्यां नमः। ॐ विच्चे कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ ऐं हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः।

## हृदयादिन्यासः

ॐ ऐं हृदयाय नमः। ॐ हीं शिरसे स्वाहा। ॐ क्लीं शिखायै वषट्। ॐ चामुण्डायै कवचाय हुम्। ॐ विच्चे नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ ऐं हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे अस्त्राय फट्।

### अक्षरन्यासः

अङ्ग स्पर्श—ॐ ऐं नमः, शिखायाम्। ॐ हीं नमः, दिक्षणनेत्रे। ॐ क्लीं नमः, वामनेत्रे। ॐ चां नमः, दिक्षणकर्णे। ॐ मुं नमः, वामकर्णे। ॐ डां नमः, दिक्षणनासापुटे। ॐ यैं नमः, वामनासापुटे। ॐ विं नमः, मुखे। ॐ च्चें नमः, गुह्ये। 'एवं विन्यस्याष्ट्रवारं मूलेन व्यापकं कुर्यात्'

## दिङ्न्यासः

दिशा प्रणाम—ॐ ऐं प्राच्ये नमः।ॐ ऐं आग्नेय्ये नमः।ॐ हीं दिक्षणाये नमः।ॐ हीं नैर्ऋत्ये नमः।ॐ क्लीं प्रतीच्ये नमः।ॐ क्लीं वायव्ये नमः।ॐ चामुण्डाये उदीच्ये नमः।ॐ चामुण्डाये ऐशान्ये नमः।ॐ ऐं हीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे ऊर्ध्वाये नमः।ॐ ऐं हीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे ऊर्ध्वाये नमः।ॐ ऐं हीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे भूम्ये नमः।

### ध्यानम्

खड्गं चक्रगदेषुचापपरिघाञ्छूलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खं संदधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम्।

नीलाश्मद्युतिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत्स्विपते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्॥१॥ अक्षस्रक्परशुं गदेषुकुलिशं पद्मं धनुष्कृण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनम्। शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तै: प्रसन्नाननां सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्।।२॥ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकं हस्ताब्जैर्दधर्तीं घनान्तविलसच्छीतांशुतुल्यप्रभाम्। गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्।। ३।। 'ॐ ऐं हीं अक्षमालिकायै नमः' माला की पूजा करें। माले महामाये सर्वशक्तिस्वरूपिणि। चतुर्वर्गस्त्विय सिद्धिदा न्यस्तस्तस्मान्मे ॐ अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिण करे। सिद्धयर्थं प्रसीद मम सिद्धये॥ जपकाले च ॐ अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि सर्वमन्त्रार्थसाधिनि साधय साधय सर्वसिद्धिं परिकल्पय परिकल्पय मे स्वाहा।

नवार्ण मन्त्र का जप करें।

गृह्यातिगुह्यगोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्। सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत्प्रसादान्महेश्वरि॥

### करन्यासः

अङ्ग स्पर्श — ॐ हीं अङ्गृष्ठाभ्यां नमः। ॐ चं तर्जनीभ्यां नमः। ॐ डिं मध्यमाभ्यां नमः। ॐ कां अनामिकाभ्यां नमः। ॐ यैं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ हीं चण्डिकायै करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः।

## हृदयादिन्यासः

ॐ खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा।
शिक्किनी चापिनी बाणभुशुण्डीपरिघायुधा॥ हृदयाय नमः।
ॐ शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके।
घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च॥ शिरसे स्वाहा॥
ॐ प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे।
भ्रामणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि॥ शिखायै वषद्।
ॐ सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते।
यानि चात्यर्थघोराणि तै रक्षास्मांस्तथा भुवम्॥ कवचाय हुम्।
ॐ खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके।
करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः॥ नेत्रत्रयाय वौषद्।
ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते।
भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते॥ अस्त्राय फट्।

ध्यानम्

ॐ विद्युद्दामसमप्रभां मृगपितस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेविताम्। हस्तैश्चक्रगदासिखेटविशिखांश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे॥

000

# तन्त्रोक्तं देवीसूक्तम्

नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्म ताम्॥१॥

रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्ये धात्र्यै नमो नमः। ज्योत्स्रायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः॥२॥ कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः। नैर्ऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः॥३॥ दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै। ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः॥४॥ अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः॥५॥ या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥६॥ सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते। देवी नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥७॥ देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥८॥ देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥९॥ या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥१०॥ या देवी सर्वभूतेषुच्छायारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥११॥ या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥१२॥ या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥१३॥

या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥१४॥ या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥१५॥ या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥१६॥ या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥१७॥ या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥१८॥ या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥१९॥ या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥२०॥ या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥२१॥ या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥२२॥ देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥२३॥ या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥२४॥ या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥२५॥

या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ २६॥ इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या। भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः॥२७॥ चितिरूपेण या कृत्स्त्रमेतद्व्याप्य स्थिता जगत्। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ २८॥ स्तुता पूर्वमभीष्टसंश्रया-सुरैः त्तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता। शुभहेतुरीश्वरी करोतु नः सा शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः ॥ २९॥ साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापितै-रस्माभिरीशां च सुरैर्नमस्यते। या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः॥ ३०॥

# प्राधानिकं रहस्यम्

विनियोग:—ॐ अस्य श्रीसप्तशतीरहस्यत्रयस्य नारायण ऋषिरनुष्टुप्छन्दः, महाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वत्यो देवता यथोक्त-फलावाप्त्यर्थं जपे विनियोग:।

### राजोवाच

भगवन्नवतारा मे चिण्डिकायास्त्वयोदिताः। एतेषां प्रकृतिं ब्रह्मन् प्रधानं वक्तुमर्हिस॥१॥ आराध्यं यन्मया देव्याः स्वरूपं येन च द्विज। विधिना ब्रूहि सकलं यथावत्प्रणतस्य मे॥२॥ ऋषिरुवाच

इदं रहस्यं परममनाख्येयं प्रचक्षते। भक्तोऽसीति न मे किञ्चित्तवावाच्यं नराधिप॥३॥ सर्वस्याद्या महालक्ष्मीस्त्रिगुणा परमेश्वरी। लक्ष्यालक्ष्यस्वरूपा सा व्याप्य कृत्स्त्रं व्यवस्थिता॥४॥ मातुलुङ्गं गदां खेटं पानपात्रं च बिभ्रती। नागं लिङ्गं च योनिं च बिभ्रती नृप मूर्धनि॥५॥ तप्तकाञ्चनभूषणा। तप्तकाञ्चनवर्णाभा शून्यं तदखिलं स्वेन पूरयामास तेजसा॥६॥ शून्यं तदखिलं लोकं विलोक्य परमेश्वरी। बभार परमं रूपं तमसा केवलेन हि॥७॥ दंष्ट्राङ्कितवरानना। भिन्नाञ्चनसंकाशा सा बभूव तनुमध्यमा॥८॥ नारी विशाललोचना खड्गपात्रशिर:खेटैरलंकृतचतुर्भुजा कबन्धहारं शिरसा बिभ्राणा हि शिरः स्रजम्॥९॥ सा प्रोवाच महालक्ष्मीं तामसी प्रमदोत्तमा। नाम कर्म च मे मातर्देहि तुभ्यं नमो नमः॥१०॥ तां प्रोवाच महालक्ष्मीस्तामसीं प्रमदोत्तमाम्। ददामि तव नामानि यानि कर्माणि तानि ते॥११॥ महामाया महाकाली महामारी क्षुधा तृषा। निद्रा तृष्णा चैकवीरा कालरात्रिर्दुरत्यया॥१२॥

इमानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि कर्मभि:। एभिः कर्माणि ते ज्ञात्वा योऽधीते सोऽश्रुते सुखम्॥ १३॥ तामित्युक्त्वा महालक्ष्मीः स्वरूपमपरं नृप। सत्त्वाख्येनातिशुद्धेन गुणेनेन्दुप्रभं दधौ॥ १४॥ अक्षमालाङ्कुशधरा वीणापुस्तकधारिणी। सा बभूव वरा नारी नामान्यस्यै च सा ददौ॥१५॥ महाविद्या महावाणी भारती वाक् सरस्वती। आर्या ब्राह्मी कामधेनुर्वेदगर्भा च धीश्वरी॥१६॥ महालक्ष्मीर्महाकालीं सरस्वतीम्। युवा जनयतां देव्यौ मिथुने स्वानुरूपतः॥१७॥ इत्युक्त्वा ते महालक्ष्मीः ससर्ज मिथुनं स्वयम्। हिरण्यगर्भौ रुचिरौ स्त्रीपुंसौ कमलासनौ॥ १८॥ ब्रह्मन् विधे विरिञ्जेति धातरित्याह तं नरम्। श्रीः पद्मे कमले लक्ष्मीत्याह माता च तां स्त्रियम्॥ १९॥ महाकाली भारती च मिथुने सृजतः सह। एतयोरिप रूपाणि नामानि च वदामि ते॥ २०॥ नीलकण्ठं रक्तबाहुं श्वेताङ्गं चन्द्रशेखरम्। जनयामास पुरुषं महाकाली सितां स्त्रियम्।। २१॥ स रुद्रः शंकरः स्थाणुः कपर्दी च त्रिलोचनः। त्रयी विद्या कामधेनुः सा स्त्री भाषाक्षरा स्वरा॥ २२॥ सरस्वती स्त्रियं गौरीं कृष्णं च पुरुषं नृप। जनयामास नामानि तयोरपि वदामि ते॥ २३॥ विष्णुः कृष्णो हृषीकेशो वासुदेवो जनार्दनः। उमा गौरी सती चण्डी सुन्दरी सुभगा शिवा॥ २४॥

प्रपेदिरे। पुरुषत्वं युवतयः सद्य: एवं चक्षुष्मन्तो नु पश्यन्ति नेतरेऽतद्विदो जनाः॥ २५॥ ब्रह्मणे प्रददौ पत्नीं महालक्ष्मीर्नृप त्रयीम्। रुद्राय गौरीं वरदां वासुदेवाय च श्रियम्॥ २६॥ स्वरया सह सम्भूय विरिञ्चोऽण्डमजीजनत्। बिभेद भगवान् रुद्रस्तद् गौर्या सह वीर्यवान्॥ २७॥ कार्यजातमभूत्रृप। प्रधानादि अण्डमध्ये जगत्स्थावरजङ्गमम्॥ २८॥ सर्वं महाभूतात्मकं पुपोष पालयामास तल्लक्ष्म्या सह केशवः। गौर्या महेश्वरः॥ २९॥ जगत्सर्वं सह संजहार सर्वसत्त्वमयीश्वरी। महालक्ष्मीर्महाराज निराकारा च साकारा सैव नानाभिधानभृत्॥ ३०॥ नामान्तरैर्निरूप्येषा नाम्ना नान्येन केनचित्॥ ॐ॥ ३१॥

॥ इति प्राधानिकं रहस्यं सम्पूर्णम्॥

# वैकृतिकं रहस्यम्

### ऋषिरुवाच

ॐ त्रिगुणा तामसी देवी सात्त्विकी या त्रिधोदिता। सा शर्वा चण्डिका दुर्गा भद्रा भगवतीर्यते॥१॥ योगनिद्रा हरेरुक्ता महाकाली तमोगुणा। मधुकैटभनाशार्थं यां तुष्टावाम्बुजासनः॥२॥ दशवक्त्रा दशभुजा दशपादाञ्जनप्रभा। विशालया राजमाना त्रिंशल्लोचनमालया॥३॥

स्फुरद्दशनदंष्ट्रा भीमरूपापि सा भूमिप। रूपसौभाग्यकान्तीनां सा प्रतिष्ठा महाश्रिय:॥४॥ खड्गबाणगदाशूलचक्रशङ्खभुशुण्डिभृत् परिघं कार्मुकं शीर्षं निश्च्योतद्रुधिरं दधौ॥५॥ एषा सा वैष्णवी माया महाकाली दुरत्यया। आराधिता वशीकुर्यात् पूजाकर्तुश्चराचरम्॥ ६॥ सर्वदेवशरीरेभ्यो याऽऽविभूतामितप्रभा। त्रिगुणा सा महालक्ष्मीः साक्षान्महिषमर्दिनी॥७॥ नीलभुजा सुश्वेतस्तनमण्डला। श्वेतानना रक्तमध्या रक्तपादा नीलजङ्घोरुरुम्मदा॥८॥ सुचित्रजघना चित्रमाल्याम्बरविभूषणा। चित्रानुलेपना कान्तिरूपसौभाग्यशालिनी॥ ९॥ अष्टादशभुजा पूज्या सा सहस्रभुजा सती। आयुधान्यत्र वक्ष्यन्ते दक्षिणाधःकरक्रमात्॥ १०॥ अक्षमाला च कमलं बाणोऽसिः कुलिशं गदा। चक्रं त्रिशूलं परशुः शङ्खो घण्टा च पाशकः॥११॥ शक्तिर्दण्डश्चर्म चापं पानपात्रं कमण्डलुः। अलंकृतभुजामेभिरायुधै: कमलासनाम्॥ १२॥ सर्वदेवमयीमीशां महालक्ष्मीमिमां पूजयेत्सर्वलोकानां देवानां प्रभुभीवेत्॥ १३॥ स गौरीदेहात्समुद्भूता या सत्त्वैकगुणाश्रया। साक्षात्सरस्वती प्रोक्ता शुम्भासुरनिबर्हिणी॥ १४॥ दधौ चाष्ट्रभुजा बाणमुसले शूलचक्रभृत्। शङ्खं घण्टां लाङ्गलं च कार्मुकं वसुधाधिप॥१५॥

एषा सम्पूजिता भक्त्या सर्वज्ञत्वं प्रयच्छति। देवी शुम्भासुरनिबर्हिणी॥१६॥ निशुम्भमथिनी इत्युक्तानि स्वरूपाणि मूर्तीनां तव पार्थिव। पृथगासां निशामय॥ १७॥ जगन्मातुः महालक्ष्मीर्यदा पूज्या महाकाली सरस्वती। पूज्ये पृष्ठतो मिथुनत्रयम्॥१८॥ दक्षिणोत्तरयोः विरञ्जिः स्वरया मध्ये रुद्रो गौर्या च दक्षिणे। वामे लक्ष्म्या हृषीकेशः पुरतो देवतात्रयम्॥१९॥ अष्टादशभुजा मध्ये वामे चास्या दशानना। दक्षिणेऽष्टभुजा लक्ष्मीर्महतीति समर्चयेत्॥ २०॥ अष्टादशभुजा चैषा यदा पूज्या नराधिप। दक्षिणोत्तरयोस्तदा॥ २१॥ चाष्ट्रभुजा च सम्पूज्यौ सर्वारिष्टप्रशान्तये। कालमृत्यू यदा चाष्ट्रभुजा पूज्या शुम्भासुरनिबर्हिणी॥२२॥ नवास्याः शक्तयः पूज्यास्तदा रुद्रविनायकौ। नमो देव्या इति स्तोत्रैर्महालक्ष्मीं समर्चयेत्॥२३॥ स्तोत्रमन्त्रास्तदाश्रयाः। अवतारत्रयार्चायां अष्टादशभुजा चैषा पूज्या महिषमर्दिनी॥२४॥ महालक्ष्मीर्महाकाली सैव प्रोक्ता सरस्वती। पुण्यपापानां सर्वलोकमहेश्वरी ॥ २५ ॥ र्द्रश्वरी महिषान्तकरी येन पूजिता स जगत्प्रभुः। पूजयेञ्जगतां धात्रीं चण्डिकां भक्तवत्सलाम्॥ २६॥ अर्घ्यादिभिरलंकारैर्गन्थपुष्पैस्तथाक्षतैः नैवेद्यैर्नानाभक्ष्यसमन्वितैः॥ २७॥ धूपैर्दीपैश्च

रुधिराक्तेन बलिना मांसेन सुरया नृप। ( बलिमांसादिपूजेयं विप्रवर्ज्या मयेरिता॥ तेषां किल सुरामांसैर्नोक्ता पूजा नृप क्वचित्।) प्रणामाचमनीयेन चन्दनेन सुगन्धिना॥ २८॥ सकर्पूरश्च ताम्बूलैर्भक्तिभावसमन्वितै:। वामभागेऽग्रतो देव्याश्छिन्नशीर्षं महासुरम्॥ २९॥ पूजयेन्महिषं येन प्राप्तं सायुज्यमीशया। दक्षिणे पुरतः सिंहं समग्रं धर्ममीश्वरम्॥ ३०॥ वाहनं पूजयेदेव्या धृतं येन चराचरम्। कुर्याच्य स्तवनं धीमांस्तस्या एकाग्रमानसः॥ ३१॥ ततः कृताञ्जलिर्भूत्वा स्तुवीत चरितैरिमै:। एकेन वा मध्यमेन नैकेनेतरयोरिह॥ ३२॥ चरितार्धं तु न जपेञ्जपञ्छिद्रमवाप्रुयात्। प्रदक्षिणानमस्कारान् कृत्वा मूर्धि कृताञ्जलिः॥ ३३॥ क्षमापयेज्जगद्धात्रीं मुहुर्मुहुरतन्द्रितः। च जुहुयात्पायसं तिलसर्पिषा॥ ३४॥ जुहुयात्स्तोत्रमन्त्रैर्वा चिण्डकायै शुभं हिवः। भूयो नामपदैर्देवीं पूजयेत्सुसमाहितः॥ ३५॥ प्रयतः प्राञ्जलिः प्रह्वः प्रणम्यारोप्य चात्मि। सुचिरं भावयेदीशां चिण्डकां तन्मयो भवेत्॥ ३६॥ एवं यः पूजयेद्धक्त्या प्रत्यहं परमेश्वरीम्। भुक्त्वा भोगान् यथाकामं देवीसायुज्यमाप्नुयात्॥ ३७॥ यो न पूजयते नित्यं चण्डिकां भक्तवत्सलाम्। भस्मीकृत्यास्य पुण्यानि निर्दहेत्परमेश्वरी॥ ३८॥

तस्मात्पूजय भूपाल सर्वलोकमहेश्वरीम्। यथोक्तेन विधानेन चण्डिकां सुखमाप्स्यसि॥ ३९॥ ॥ इति वैकृतिकं रहस्यं सम्पूर्णम्॥

# मूर्तिरहस्यम्

### ऋषिरुवाच

🕉 नन्दा भगवती नाम या भविष्यति नन्दजा। स्तुता सा पूजिता भक्त्या वशीकुर्याज्जगत्त्रयम्॥१॥ सुकान्तिकनकाम्बरा। कनकोत्तमकान्तिः सा कनकोत्तमभूषणा॥२॥ कनकवर्णाभा कमलाङ्क्षशपाशाब्जैरलंकृतचतुर्भुजा इन्दिरा कमला लक्ष्मी: सा श्री रुक्माम्बुजासना॥३॥ या रक्तदन्तिका नाम देवी प्रोक्ता मयानघ। तस्याः स्वरूपं वक्ष्यामि शृणु सर्वभयापहम्॥४॥ रक्तसर्वाङ्गभूषणा। रक्तवर्णा रक्ताम्बरा रक्तकेशातिभीषणा॥५॥ रक्तनेत्रा रक्तायुधा रक्तदन्तिका। रक्ततीक्ष्णनखा रक्तदशना पतिं नारीवानुरक्ता देवी भक्तं भजेञ्जनम्॥६॥ सुमेरुयुगलस्तनी। वसुधेव सा विशाला तावतीव मनोहरौ॥७॥ दीघों लम्बावतिस्थूलौ कर्कशावितकान्तौ तौ सर्वानन्दपयोनिधी। भक्तान् सम्पाययेद्देवी सर्वकामदुघौ स्तनौ॥८॥

खड्गं पात्रं च मुसलं लाङ्गलं च बिभर्ति सा। आध्याता रक्तचामुण्डा देवी योगेश्वरीति च॥९॥ व्याप्तमिखलं जगत्स्थावरजङ्गमम्। अनया इमां यः पूजयेद्भक्त्या स व्याप्नोति चराचरम्॥ १०॥ ( भुक्त्वा भोगान् यथाकामं देवीसायुज्यमाप्रुयात्।) अधीते य इमं नित्यं रक्तदन्त्या वपुःस्तवम्। सा परिचरेद्देवी पतिं प्रियमिवाङ्गना।। ११।। नीलवर्णा शाकम्भरी नीलोत्पलविलोचना। गम्भीरनाभिस्त्रिवलीविभूषिततनूदरी सुकर्कशसमोत्तुङ्गवृत्तपीनघनस्तनी शिलीमुखापूर्णं कमलं कमलालया॥ १३॥ पुष्पपल्लवमूलादिफलाढ्यं शाकसञ्चयम्। काम्यानन्तरसैर्युक्तं क्षुत्तृण्मृत्युभयापहम् ॥ १४॥ कार्मुकं च स्फुरत्कान्ति बिभ्रती परमेश्वरी। शाकम्भरी शताक्षी सा सैव दुर्गा प्रकीर्तिता॥१५॥ विशोका दुष्टदमनी शमनी दुरितापदाम्। उमा गौरी सती चण्डी कालिका सा च पार्वती॥ १६॥ शाकम्भरीं स्तुवन् ध्यायञ्जपन् सम्पूजयन्नमन्। अक्षय्यमश्रुते शीघ्रमन्नपानामृतं फलम् ॥ १७॥ भीमापि नीलवर्णा सा दंष्ट्रादशनभासुरा। विशाललोचना नारी वृत्तपीनपयोधरा॥ १८॥ चन्द्रहासं च डमरुं शिरः पात्रं च बिभ्रती। एकवीरा कालरात्रिः सैवोक्ता कामदा स्तुता॥१९॥

चित्रकान्तिभृत्। भ्रामरी तेजोमण्डलदुर्धर्षा चित्राभरणभूषिता॥ २०॥ चित्रानुलेपना देवी महामारीति गीयते। चित्रभ्रमरपाणिः सा इत्येता मूर्तयो देव्या याः ख्याता वसुधाधिप॥२१॥ जगन्मातुश्चण्डिकायाः कीर्तिताः कामधेनवः। इदं रहस्यं परमं न वाच्यं कस्यचित्त्वया॥२२॥ दिव्यमूर्तीनामभीष्टफलदायकम्। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन देवीं जप निरन्तरम्॥२३॥ सप्तजन्मार्जितैघाँरैर्ब्रह्महत्यासमैरपि पाठमात्रेण मन्त्राणां मुच्यते सर्विकिल्बिषै:॥२४॥ देव्या ध्यानं मया ख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं महत्। सर्वकामफलप्रदम्॥ २५॥ सर्वप्रयत्नेन ( एतस्यास्त्वं प्रसादेन सर्वमान्यो भविष्यसि । सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत्। अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीम्।)

॥ इति मूर्तिरहस्यं सम्पूर्णम् ॥

# क्षमा-प्रार्थना

अपराधसहस्त्राणि क्रियन्तेऽहर्निशं मया। दासोऽयिमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरि॥१॥ आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम्। पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि॥२॥

मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि। यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे॥३॥ जगदम्बेति चोच्चरेत्। अपराधशतं कुत्वा यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः॥४॥ सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके। इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छिस तथा कुरु॥५॥ अज्ञानाद्विस्मृतेर्भान्त्या यन्न्यूनमधिकं कृतम्। तत्सर्वं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि॥६॥ कामेश्वरी जगन्मातः 💎 सच्चिदानन्दविग्रहे। गृहाणार्चामिमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरि॥७॥ गुह्यातिगुह्यगोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्। सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात्सुरेश्वरि॥८॥ ॥ श्रीदुर्गार्पणमस्तु ॥

देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रम्

न मन्त्रं नो यन्त्रं तदिप च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदिप च न जाने स्तुतिकथाः। न जाने मुद्रास्ते तदिप च न जाने विलपनं परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्॥१॥ विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया विधेयाशक्यत्वात्तव चरणयोर्या च्युतिरभूत। तदेतत् क्षन्तव्यं जनि सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदिप कुमाता न भविति॥२॥ पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः। मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति॥३॥ जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता न वा दत्तं देवि द्रविणमपि भूयस्तव मया। तथापि त्वं स्नेहं मिय निरुपमं यत्प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदिप कुमाता न भवति॥४॥ परित्यक्ता देवा विविधविधसेवाकुलतया मया पञ्चाशीतेरधिकमपनीते तु वयसि। इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बो लम्बोदरजननि कं यामि शरणम्॥५॥ श्रुपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातङ्को रङ्को विहरित चिरं कोटिकनकै:। तवापणें कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधौ॥६॥ चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपति:। कपाली भूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं त्वत्पाणिग्रहणपरिपाटीफलमिदम्॥७॥ भवानि न मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः। अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानीति जपतः॥८॥

विधिना विविधोपचारै: नाराधितासि रुक्षचिन्तनपरैर्न कृतं वचोभिः। श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे कृपामुचितमम्ब परं तवैव॥ ९॥ धत्से आपत्सु मग्न: स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशि। नैतच्छठत्वं भावयेथा: मम क्षुधातृषार्ता जननीं स्मरन्ति॥ १०॥ जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेमिरि। अपराधपरम्परापरं माता समुपेक्षते सुतम्॥११॥ मत्समः पातकी नास्ति पापग्नी त्वत्समा न हि।

न हि माता समुपेक्षते सुतम्॥११॥ मत्समः पातकी नास्ति पापघ्नी त्वत्समा न हि। एवं ज्ञात्वा महादेवि यथायोग्यं तथा कुरु॥१२॥ ॥इति श्रीशङ्कराचार्यविरचितं देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रं सम्पूर्णम्॥

000

# सिद्धकुञ्जिकास्तोत्रम्

शिव उवाच

शृणु देवि प्रवक्ष्यामि कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम्। येन मन्त्रप्रभावेण चण्डीजापः शुभो भवेत्॥१॥ न कवचं नार्गलास्तोत्रं कीलकं न रहस्यकम्। न सूक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वार्चनम्॥२॥ कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत्। अति गुह्यतरं देवि देवानामपि दुर्लभम्॥३॥ गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वति। मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकम्। पाठमात्रेण संसिद्धयेत् कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम्॥४॥

### अथ मन्त्रः

ॐ ऐं हीं क्लीं चामुण्डायै विच्यै ॥ ॐ ग्लौं हुं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं हीं क्लीं चामुण्डायै विच्ये ज्वल हं सं लं क्षं फट् स्वाहा ॥ इति मन्त्रः॥

मधुमर्दिनी। रुद्ररूपिण्यै नमस्ते नमस्ते महिषार्दिनि॥१॥ कैटभहारिण्यै नमस्ते नमः निशुम्भासुरघातिनि॥ २॥ शुम्भहन्त्र्ये च जाग्रतं हि महादेवि जपं सिद्धं कुरुष्व मे। ऐंकारी सृष्टिरूपायै हींकारी प्रतिपालिका॥३॥ क्लींकारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तु ते। चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायिनी॥४॥ विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणि॥५॥ धां धीं धूं धूर्जटे: पत्नी वां वीं वूं वागधीश्वरी। क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवि शां शीं शूं मे शुभं कुरु॥६॥ हुं हुं हुंकाररूपिण्यै जं जं जं जम्भनादिनी। भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः॥७॥ अं कं चं टं तं पं यं शं वीं दुं ऐं वीं हं क्षं धिजाग्रं धिजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा।। पां पीं पूं पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा॥८॥ सां सीं सूं सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे॥ इदं तु कुञ्जिकास्तोत्रं मन्त्रजागर्तिहेतवे। अभक्ते नैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वति॥ यस्तु कुञ्जिकया देवि हीनां सप्तशतीं पठेत्। न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा॥

> इति श्रीरुद्रयामले गौरीतन्त्रे शिवपार्वतीसंवादे कुञ्जिकास्तोत्रं सम्पूर्णम्।

> > 000

## श्रीसूक्तम्

हिरण्यवर्णां हरिणीं 30 सुवर्णरजतस्त्रजाम्। चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आ वह॥१॥ तां म आ वह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्। यस्यां हरिण्यं विन्देयं गामश्रं पुरुषानहम्॥ २॥ रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीम्। श्रियं देवीमुप ह्वये श्रीर्मा देवी जुषताम्॥३॥ कां सोस्मितां हिरण्यप्रकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीम्। पद्मेस्थितां पद्मवर्णां तामिहोप ह्वये चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम्। तां पद्म्नेमिं शरणं प्रपद्येऽलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे॥५॥ आदित्यवर्णे तपसोऽधि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्व:। तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मी: ॥ ६ ॥

उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे॥७॥ क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम्। अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहात्॥८॥ गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम्। ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोप ह्वये श्रियम्॥९॥ मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि। पशूनां रूपमन्नस्य मिय श्रीः श्रयतां यशः॥१०॥ कर्दमेन प्रजा भूता मिय सम्भव कर्दम। श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्॥११॥ आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीत वस मे गृहे। नि च देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले॥१२॥ आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीम्। चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आ वह।। १३॥ आर्द्रौ यः करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीम्। सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो म आ वह।। १४॥ तां म आ वह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्। यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽश्वान् विन्देयं पुरुषानहम्॥ १५॥ शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम्। सूक्तं पञ्चदशर्चं च श्रीकामः सततं जपेत्॥१६॥

## विन्ध्येश्वरी-स्तोत्रम्

निशुम्भ-शुम्भ-मर्दिनीं, प्रचण्ड-मुण्ड-खण्डनीम्। वने रणे प्रकाशिनीं, भजामि विन्ध्यवासिनीम्॥१॥ त्रिशूल-मुण्ड-धारिणीं, धरा-विघात-हारिणीम्। गृहे-गृहे निवासिनीं, भजामि विन्ध्यवासिनीम्॥२॥ दरिद्र-दुःख-हारिणीं, सती-विभूति-धारिणीम्। वियोग-शोक-हारिणीं, भजामि विन्ध्यवासिनीम्॥ ३॥ लसत्सुलोल-लोचनीं, जने सदा प्रमोदनीम्। कपाल-शूल-धारिणीं, भजामि विन्ध्यवासिनीम्॥४॥ कराब्ज-दानदा-धरां, शिवा-शिवा-प्रदायिनीम्। वरां वराननां शुभां, भजामि विन्ध्यवासिनीम्॥५।। कपीन्द्र-जामिनीप्रदां, त्रिधा-स्वरूप-धारिणीम्। जले-थले-निवासिनीं, भजामि विन्ध्यवासिनीम्॥६॥ विशिष्ट-शिष्ट-कारिणीम्, विशाल-रूप-धारिणीम्। भजामि विन्ध्यवासिनीम्।। ७।। महोदरे विलासिनीं. पुरन्दरादि-सेवितां, पुरादिवंश-खण्डिताम्। विशुद्ध-बुद्धिकारिणीं, भजामि विन्ध्यवासिनीम्॥८॥

## अन्नपूर्णास्तोत्रम्

नित्यानन्दकरी वराभयकरी सौन्दर्यरत्नाकरी निर्धूताखिलघोरपावनकरी प्रत्यक्षमाहेश्वरी। प्रालेयाचलवंशपावनकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी॥१॥

हेमाम्बराडम्बरी नानारलविचित्रभूषणकरी मुक्ताहारविलम्बमानविलसद्वक्षोजकुम्भान्तरी। काश्मीरागरुवासिता रुचिकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी॥२॥ योगानन्दकरी रिपुक्षयकरी धर्मार्थनिष्ठाकरी त्रैलोक्यरक्षाकरी। चन्द्राकानलभासमानलहरी सर्वेश्वर्यसमस्तवाञ्छितकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी॥३॥ कैलासाचलकन्दरालयकरी गौरी उमा शङ्करी कौमारी निगमार्थगोचरकरी ओंकारबीजाक्षरी। भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी॥४॥ दृश्यादृश्यविभूतिवाहनकरी ब्रह्माण्डभाण्डोदरी विज्ञानदीपाङ्करी। लीलानाटकसूत्रभेदनकरी श्रीविश्वेशमनः प्रसादनकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी॥५॥ मातान्नपूर्णेश्वरी उर्वीसर्वजनेश्वरी भगवती नित्यान्नदानेश्वरी। वेणीनीलसमानकुन्तलहरी सर्वानन्दकरी सदा शुभकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी॥६॥ आदिक्षान्तसमस्तवर्णनकरी शम्भोस्त्रिभावाकरी काश्मीरात्रिजलेश्वरी त्रिलहरी नित्याङ्कुरा शर्वरी। कामाकाङ्क्षकरी जनोदयकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी॥७॥

देवी सर्वविचित्ररत्नरचिता दाक्षायणी सुन्दरी वामं स्वादु पयोधरप्रियकरी सौभाग्यमाहेश्वरी। भक्ताभीष्टकरी सदाशुभकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी॥८॥ चन्द्रार्कानलकोटिकोटिसदृशा चन्द्रांशुबिम्बाधरी चन्द्रार्काग्निसमानकुन्तलधरी वन्द्रार्कवर्णेश्वरी। मालापुस्तकपाशसाङ्करशधरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी॥९॥ क्षत्रत्राणकरी महाऽभयहरी माता कृपासागरी साक्षान्मोक्षकरी सदा शिवकरी विश्वेश्वरीश्रीधरी। दक्षाक्रन्दकरी निरामयकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी॥ १०॥ अन्नपूर्णे सदापूर्णे शङ्करप्राणवल्लभे। ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वति॥११॥ माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः। बान्धवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयाम्॥१२॥

श्रीकनकधारास्तोत्रम्

अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम्। अङ्गीकृताखिलविभृतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदाऽस्तु मम मङ्गलदेवतायाः॥१॥

श्री कनकधारास्तोत्रम् मुहुर्विद्धती वदने मुरारेः मुग्धा प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागतानि। दृशोर्मधुकरीव महोत्पले या माला सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः॥२॥ विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्ष-मानन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि। ईषन्निषीदतु मिय क्षणमीक्षणार्ध-मिन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः 11 3 11 आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्द-मानन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रं भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः॥४॥ बाह्वन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभे या हारावलीव हरिनीलमयी विभाति। कामप्रदाभगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः॥५॥ कालाम्बुदालिललितोरिस कैटभारे-र्धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव। मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्ति-

मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणार्धं मन्दालसञ्च मकरालयकन्यकायाः॥७॥

र्भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः॥६॥

न्माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन।

पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावा-

प्राप्तं

दद्याद्यानुपवनो द्रविणाम्बुधारा-

मस्मिन्नकिञ्चनविहङ्गशिशौ विषण्णे।

दुष्कर्मधर्ममपनीय चिराय दूरं

नारायणप्रणयिनीनयनाम्बुवाहः

इष्टा विशिष्टमतयोऽपि यया दयाई-

दृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते।

दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं

कृपीष्ट मम पुष्करविष्टरायाः॥ ९॥

गीर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति

शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति।

सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु

संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै॥ १०॥

श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै

रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै।

नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै

पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै॥ ११॥

नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै

नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै।

नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै

नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै॥ १२॥

सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि

साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि।

त्वद्वनद्वनानि दुरिताहरणोद्यतानि

मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये॥ १३॥

यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः

सेवकस्य

सकलार्थसम्पदः।

संतनोति वचनाङ्गमानसै

स्त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं

भजे॥ १४॥

सरसिजनिलये सरोजहस्ते

धवलतमांशुकगन्धमाल्यशोभे

भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे

त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद महाम्॥१५॥

दिग्धस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्ट

स्वर्वाहिनीविमलचारु जलप्लुताङ्गीम्।

प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष-

लोकाधिनाथगृहिणीममृताब्धिपुत्रीम्।। १६।।

कमले कमलाक्षवल्लभे

त्वं

करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः।

अवलोकय मामिकञ्चनानां

प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयायाः॥ १७॥

स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमूभिरन्वहं

त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमाम्।

गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो

भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः॥ १८॥

. . .

## महिषासुरमर्दिनि-स्तोत्रम्

अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनी विश्व-विनोदिनि नन्दिनुते गिरिवरिवन्थ्यशिरोऽधिनिवासिनि विष्णु-विलासिनी जिष्णुनुते। भगवति हे शितिकण्ठ-कुटुम्बिनि भूरि-कुटुम्बिनि भूतिकृते हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते॥ १॥ सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुख-मर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते। दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि दनुजनिरोषिणि सिन्धुसुते महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि हे शैलसुते॥ २॥ अयि जगदम्ब! मदम्ब कदम्बवन-प्रियवासिनि हासरते शिखरि-शिरोमणि-तुङ्गहिमालय -शृंगनिजालय-मध्यगते। मधु-कैटभ-भिञ्जिनि मधुमधुरे कैटभ-भञ्जिनि रासरते महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते॥ ३॥ अयि शतखण्ड-विखण्डित-रुण्ड-वितुण्डित-शुण्ड गजाधिपते रिपुगज-गण्ड विदारण-चण्डपराक्रम-शुण्डमृगाधिपते-निजभुजदण्ड– निपातितखण्ड- विपाटितमुण्ड-भटाधिपते। हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि जय शैलसुते ॥ ४॥ अयि शत्रुवधोदित-दुर्धर-निर्जर-शक्तिभृते रणदुर्मद -धुरीण-महाशिवदूतकृत-प्रमथाधिपते। चतुर-विचार दुरित- दुरीह -दुराशय- दुर्मित - दानवदूत- कृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते॥५॥ वैरिवधूवर -वीरवराभय-दायकरे अयि शरणागत त्रिभुवनमस्तक-शूलविरोधि-शिरोधि-कृतामल-शूलकरे।

-दुन्दुभिनाद-महार्मुखरीकृत-तिग्मकरे दुमि-दुमितामर जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते॥६॥ निजहुंकृति -मात्रनिराकृत-धूम्रविलोचन-धूम्रशते बीजसमुद्भवशोणितबीजलते। समरविशोषितशोणित महाहव-तर्पित-भूत-पिशाचरते शिव-शिव-शुम्भ-निशुम्भ रम्यकपर्दिनि शैलसुते॥७॥ महिषासुरमर्दिनि हे परिस्फुरदङ्ग-नटत्कटके रणक्षणसङ्ग -धनुरनुषङ्ग -रसद्भटशृङ्ग-हताबटुके। -पृषत्कनिषङ्ग कनक-पिशङ्ग रटद्वटुके -स्टद्वहुरङ्ग क्षितिरङ्ग कृतचतुरङ्गबल महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते॥८॥ जप्यजये जयशब्द-परस्तुति-तत्पर-विश्वनुते भण-भण- भिञ्जिमि -भिंकृत-नूपुर-शिञ्जित-मोहित-भूतपते। नटित-नटार्ध-नटी-नटनायक नटितनाट्य सुगानरते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते॥९॥ अयि सुमनः सुमनः सुमनःसुमनः सुमनोहर-कान्तियुते श्रित-रजनी रजनी रजनी -रजनीकर-वक्त्रवृते। भ्रम-रभ्रमराधिपते भ्रमर सुनयन-भ्रमर विभ्रमर जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते॥ १०॥ -महाहव-मल्ल-मतल्लिक-मल्लित-रल्लक-मल्लरते भिल्लिकभिल्लिकवर्गवृते। विरचितवल्लिकपल्लिक-मिल्लिक सितकृतफुल्ल -समुल्लिसतारुण- तल्लज-पल्लव-सल्लिलेते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते॥ ११॥ अविरल- गण्डगलन् - मदमेदुर -मत्त-मतङ्गज-राजपते -भूत-कलानिधिरूप-पयोनिधि-राजसुते। त्रिभ्वन-भूषण

सुदतीजन-लालस-मानस-मोहन मन्थर-राजसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते॥ १२॥ -कलाकलितामल-भाललते कमलदलामल-कोमलकान्ति सकल-विलास-कलानिलय -क्रमकेलिचलत् -कलहंसकुले। अलिकुलसंकुल कुवलयमण्डल मौलिमिलद्व कुलालि कुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते॥ १३॥ करमुरलीरव- वीजित -कूजित-लज्जित-कोकिल-मञ्जुमते मिलितपुलिन्द -मनोहरगुञ्जित-रञ्जित शैलनिकुञ्जगते। निजगुण-भूतमहाशबरीगण -सद्गुणसम्भृत -केलितले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते॥ १४॥ कटितटपीत- दुकूलिविचित्र मयूखितरस्कृत चन्द्ररुचे जितकनकाचल -मैलिपदोर्जित -निर्भरकुञ्जर -कुम्भकुचे। प्रणतसुराऽसुर -मौलिमणि -स्फुरदंशुलसन्नखचन्द्ररुचे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते॥ १५॥ विजित -सहस्रकरैक -सहस्रकरैक -सहस्रकरैकनुते कृतसुरतारक -संगरतारक -सङ्गरतारक -सृनुसृते। -समानसमाधि-समाधिसमाधि-सुजाप्यरते सुरथसमाधि जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते॥ १६॥ पदकमलं करुणानिलये वरिवस्यति योऽनुदिनं सुशिवे अयि कमले कमलानिलये कमलानिलयः स कथं न भवेत्। तव पदमेव परं पदमित्यनु शीलयतो मम किं न शिवे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते॥ १७॥

कनकलसत्-कलिसन्धुजलैरनुिसंचिनुते गुणरङ्गभुवम्
भवित स किं न शचीकुचकुम्भ-तटीपिरिस्भ-सुखानुभवम्।
तव चरणं शरणं करवाणि नतामरवाणि निवासि शिवम्
जय जय हे मिहषासुरमिदिनि रम्यकपिदिनि शैलसुते॥१८॥
तव विमलेन्दुकलं वदनेन्दुमलं सकलं ननुकूलयते
किमु पुरुहूत- पुरीन्दुमुखी-सुमुखीिभरसौ विमुखीिक्रयते।
मम तु मतं शिवनामदने भवती कृपया किमु न क्रियते
जय जय हे मिहषासुरमिदिनि रम्यकपिदिनि शैलसुते॥१९॥
अिय मिय दीनदयालुतया कृपयैव त्वया भिवतव्यमुमे
अिय जगतो जननी कृपयाऽसि यथासि तथाऽनुमतासि रते।
यदुचितमत्र भवत्युररीकुरुतादुरुतापमपाकुरुते
जय जय हे मिहषासुरमिदिनि रम्यकपिदिनि शैलसुते॥२०॥

#### भवान्यष्टकम्

न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता। न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि॥१॥ भवाब्धावपारे महादुःखभीरुः पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः। कुसंसारपाशप्रबद्ध सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि॥२॥

न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रम्। न जानामि पूजां न च न्यासयोगम् गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि॥३॥ न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित्। न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातः गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि॥४॥ कुकर्मी कुसङ्गी कुबुद्धिः कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारलीनः। कुदृष्टिः कुवाक्यप्रबन्धः सदाहम् गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि॥५॥ प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित्। न जानामि चान्यत् सदाहंशरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि॥६॥ विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे चानले जले पर्वते शत्रुमध्ये। शरण्ये सदा मां प्रपाहि अरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि॥७॥ दरिद्रो जरारोगयुक्तो अनाथो महाक्षीणदीनः सदा जाड्यवक्रः। विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि॥८॥

### प्रकीर्णस्तोत्राणि

### श्रीसङ्कष्टनाशनगणेशस्तोत्रम्

शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम्। कामार्थसिद्धये॥१॥ स्मरेन्नित्यमायुः वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम्। तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम्॥२॥ पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च। लम्बोदरं सप्तमं विघ्नराजं धूम्रवर्णं तथाष्ट्रमम्॥३॥ नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्। तु गजाननम्॥४॥ द्वादशं गणपतिं एकादशं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः। न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्॥५॥ विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम्। पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्॥६॥ जपेद् गणपितस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत्। संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः॥७॥ अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत्। तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः॥८॥

#### श्रीआदित्यहृदयस्तोत्रम्

विनियोग—ॐ अस्य आदित्यहृदयस्तोत्रस्यागस्त्यऋषिरनृष्टुप् छन्दः, आदित्यहृदयभूतो भगवान् ब्रह्मा देवता निरस्ताशेषविघ्नतया ब्रह्मविद्यासिद्धौ सर्वत्र जयसिद्धौ च विनियोगः।

ऋष्यादिन्यास—ॐ अगस्त्स्यऋषये नमः, शिरसि। अनुष्टुप्छन्दसे नमः, मुखे। आदित्य-हृदयभूत-ब्रह्मदेवतायै नमः, हृदि। ॐ बीजाय नमः, गुह्ये। रिश्ममते शक्तये नमः, पादयोः। ॐ तत्सवितुरित्यादिगायत्रीकीलकाय नमः, नाभौ।

करन्यास—ॐ रश्मिमते अङ्गुष्ठाभ्यां नमः।ॐ समुद्यते तर्जनीभ्यां नमः।ॐ देवासुरनमस्कृताय मध्यमाभ्यां नमः।ॐ विवस्वते अनामिकाभ्यां नमः। ॐ भास्कराय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ भुवनेश्वराय करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः।

हृदयादि अङ्गन्यास—ॐ रिश्ममते हृदयाय नमः। ॐ समुद्यते शिरसे स्वाहा। ॐ देवासुरनमस्कृताय शिखायै वषट्। ॐ विवस्वते कवचाय हुम्। ॐ भास्कराय नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ भुवनेश्वराय अस्त्राय फट्।

#### ॥ अथ गायत्री मन्त्रं जपेत्॥

ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम्। रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम्।।१॥ दैवतेश्च समागम्य द्रष्ट्रमभ्यागतो उपगम्याब्रवीद्राममगस्त्यो भगवांस्तदा॥ २॥ राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम्। सर्वानरीन् वत्स विजयिष्यसे॥ ३॥ समरे आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनम्। नित्यमक्षयं परमं शिवम्॥४॥ जपं

सर्वपापप्रणाशनम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं 💎 चिन्ताशोकप्रशमनमायुर्वर्धनमुत्तमम् 11411 देवासुरनमस्कृतम्। समुद्यन्तं रश्मिमन्तं विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम्॥६॥ पूजयस्व सर्वदेवतात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावनः। एष देवासुरगणाँल्लोकान् पाति गभस्तिभिः॥७॥ एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः। महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपां पतिः॥८॥ पितरो वसवः साध्या अश्विनौ मरुतो मनुः। वायुर्विह्नः प्रजाः प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः॥९॥ आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान्। सुवर्णसदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः॥ १०॥ हरिदश्वः सहस्त्राचिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान्। तिमिरोन्मथनः शम्भुस्त्वष्टा मार्तण्डकोंऽशुमान्॥११॥ हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनोऽहस्करो रविः। अग्निगर्भोऽदितेः पुत्रः शङ्खिः शिशिरनाशनः॥१२॥ ऋग्यजुःसामपारगः। व्योमनाथस्तमोभेदी घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथीप्लवङ्गमः ॥ १३ ॥ आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः। कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः॥१४॥ विश्वभावनः। नक्षत्रग्रहताराणामधिपो तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन् नमोऽस्तु ते॥ १५॥

पश्चिमायाद्रये नमः पूर्वाय गिरये नमः। ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः॥ १६॥ जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः। नमो नमः सहस्त्रांशो आदित्याय नमो नमः॥१७॥ नम उग्राय वीराय सारङ्गाय नमो नमः। नमः पद्मप्रबोधाय प्रचण्डाय नमोऽस्तु ते॥ १८॥ ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूरायादित्यवर्चसे। भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः॥१९॥ तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने। कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः॥२०॥ तप्तचामीकराभाय हरये विश्वकर्मणे। नमस्तमोऽभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे॥ २१॥ नाशयत्येष वै भूतं तमेव सृजति प्रभुः। पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः॥ २२॥ एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः। एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम्।। २३।। देवाश्च क्रतवश्चेव क्रतूनां फलमेव च। यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषे परमप्रभुः॥२४॥ एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च। कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघव॥ २५॥ पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम्। एतित्रगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि॥२६॥

अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि। एवमुक्त्वा ततोऽगस्त्यो जगाम स यथागतम्॥२७॥ महातेजा नष्ट्रशोकोऽभवत् तदा। एतच्छ्रत्वा प्रयतात्मवान्॥ २८॥ सुप्रीतो राघवः धरयामास आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वेदं परं हर्षमवाप्तवान्। त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान्॥२९॥ रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा जयार्थं समुपागमत्। वधेऽभवत्॥ ३०॥ वृतस्तस्य मर्वयत्नेन महता अथ रविरवदन्निरीक्ष्य रामं मुदितमनाः परमं प्रहृष्यमाणः। निशिचरपतिसंक्षयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति॥ ३१॥

## चाक्षुषोपनिषद्

ॐ अथातश्चाक्षुषीं पठितसिद्धविद्यां चक्षूरोगहरां व्याख्यास्यामः। यच्चक्षुरोगाः सर्वतो नश्यन्ति। चाक्षुषी दीप्तिर्भविष्यतीति।

तस्याश्चाक्षुषी विद्याया अहिर्बुध्य ऋषिः। गायत्री छन्दः। सूर्यो देवता। चक्षू रोग निवृत्तये जपे विनियोगः।

ॐ चक्षुः चक्षुः चक्षुस्तेजः स्थिरो भव। मां पाहि पाहि। त्विरितं चक्षू रोगान् शमय शमय। मम जातरूपं तेजो दर्शय दर्शय। यथाऽहं अन्धो न स्यां तथा कल्पय कल्पय। कल्याणं कुरु कुरु। यानि मम पूर्वोजन्मोपार्जितानि चक्षुः प्रतिरोधक दुष्कृतानि सर्वाणि निर्मूलय। ॐ नमः चक्षुस्तेजोदात्रे दिव्याय भास्कराय। ॐ नमः करुणाकराय। ॐ नमोऽमृताय। ॐ नमः सूर्याय। ॐ नमो भगवते सूर्यायाक्षितेजसे। ॐ खेचराय नमः। ॐ महते नमः। ॐ रजसे नमः। ॐ तमसे नमः। ॐ

असतो मा सद्गमय, तमसोमाज्योतिर्गमय, मृत्योर्माऽमृतं गमय। उष्णो भगवान् शुचिरूपः। हंसो भगवान् शुचिर प्रतिरूपः।

> ॐ विश्वरूप घृणिनं जातवेदसं हिरण्मयं पुरुषं ज्योतिरूपं तपन्तम्। विश्वस्य योनिं प्रतपन्तमुग्रं पुरः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः॥

ॐ नमो भगवते आदित्याय अहोवाहिन्यहोवाहिनी स्वाहा। ॐ वयः सुपर्णा उपसेदुरिन्द्रं प्रियमेधा ऋषयो नाधमानाः। अपध्वान्तमूर्णूहि पूर्व्धिचक्षुर्मुमुग्ध्यस्मान्निधयेव बद्धान्।। पुण्डरीकाक्षाय नमः। पुष्करेक्षणाय नमः। अमलेक्षणाय नमः। कमलेक्षणाय नमः। विश्वरूपाय नमः। महाविष्णावे नमः॥

य इमां चक्षुमतीविद्यां ब्राह्मणो नित्यधीते न तस्याक्षिरोगो भवति। न तस्य कुले अन्थो भवति। अष्टौ ब्राह्मणान् ग्राहयित्वा विद्यासिद्धिर्भवति।

॥ श्री कृष्ण यजुर्वेदीया चाक्षुषी विद्या सम्पूर्णा॥

#### चन्द्राष्ट्राविंशतिनामस्तोत्रम्

विनियोग—अस्य श्रीचन्द्राष्ट्राविंशितनामस्तोत्रस्य गौतम ऋषिः, सोमो देवता, विराट् छन्दः, चन्द्रप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः॥ चन्द्रस्य शृणु नामानि शुभदानि महीपते। यानि श्रुत्वा नरो दुःखान्मुच्यते नात्र संशयः॥१॥ सुधाकरश्च सोमश्च ग्लौरब्जः कुमुदिप्रयः। लोकप्रियः शुभ्रभानुश्चन्द्रमा रोहिणीपितः॥२॥ शशी हिमकरो राजा द्विजराजो निशाकरः। आत्रेय इन्दुः शीतांशुरोषधीशः कलानिधिः॥३॥ जैवातृको रमाभ्राता क्षीरोदार्णवसंभवः। नक्षत्र-नायकः शंभुशिरश्चूडामणिर्विभुः॥४॥ तापहर्ता नभोदीपो नामान्येतानि यः

पठेत्। प्रत्यहं भक्तिसंयुक्तस्तस्य पीडा विनश्यति॥५॥ तिह्ने च पठेद्यस्तु लभेत्सर्वं समीहितम्। ग्रहादीनां च सर्वेषां भवेच्चन्द्रबलं सदा॥६॥ इति श्रीचन्द्राष्टाविंशतिनामस्तोत्रं संपूर्णम्॥

000

## अङ्गारकस्तोत्रम्

विनियोग—अ श्रीअङ्गारकस्तोत्रस्य विरूपाङ्गिरस ऋषिः, अग्निदेवता, गायत्री छन्दः, भौमप्रतीत्यर्थं जपे विनियोगः। अङ्गारकः शक्तिधरो लोहिताङ्गो धरासुतः। कुमारो मङ्गलो भौमो महाकायो धनप्रदः॥१॥ ऋणहर्ता दृष्टिकर्ता रोगकृद्रोगनाशनः। विद्युत्प्रभो व्रणकरः कामदो धनहृत् कुजः॥२॥ सामगानप्रियो रक्तवस्त्रो रक्तायतेक्षणः। लोहितो रक्तवर्णश्च सर्वकर्मावबोधकः॥३॥ रक्तमाल्यधरो हेमकुण्डली ग्रहनायकः। नामान्येतानि भौमस्य यः पठेत्सततं नरः॥४॥ ऋणं तस्य च दौर्भाग्यं दारिद्र्यं च विनश्यति। धनं प्राप्नोति विपुलं स्त्रियं चैव मनोरमाम्॥५॥ वंशोह्योतकरं पुत्रं लभते नात्र संशयः। योऽर्चयेदिह्न भौमस्य मङ्गलं बहुपुष्पकैः॥६॥ सर्वा नश्यति पीडा च तस्य ग्रहकृता ध्रुवम्॥७॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे अङ्गारकस्तोत्रं संपूर्णम्॥

000

## बुधपञ्चविंशतिनामस्तोत्रम्

विनियोग—अस्य श्रीबुधपञ्चविंशितनामस्तोत्रस्य प्रजापितर्ऋषिः, अनुष्टुप् छन्दः, बुधो देवता, बुधप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः॥ बुधो बुद्धिमतां श्रेष्ठो बुद्धिदाता धनप्रदः। प्रियङ्गुकलिकाश्यामः कञ्चनेत्रो मनोहरः॥१॥ ग्रहोपमो रौहिणेयो नक्षत्रेशो दयाकरः। विरुद्धकार्यहन्ता च सौम्यो बुद्धिविवर्धनः॥२॥ चन्द्रात्मजो विष्णुरूपी ज्ञानी ज्ञो ज्ञानिनायकः। ग्रहपीडाहरो दारपुत्रधान्यपशुप्रदः॥२॥ लोकप्रियः सौम्यमूर्तिर्गुणदो गुणिवत्सलः। पञ्चविंशतिनामानि बुधस्यैतानि यः पठेत्॥४॥ स्मृत्वा बुधं सदा तस्य पीडा सर्वा विनश्यति। तिह्ने वा पठेद्यस्तु लभते स मनोगतम्॥५॥ इति श्रीपद्मपुराणे बुधपञ्चविंशतिनामस्तोत्रं संपूर्णम्॥

#### 000

### बृहस्पतिस्तोत्रम्

विनियोग—अस्य श्रीबृहस्पितस्तोत्रस्य गृत्समद ऋषिः, अनुष्ठुप् छन्दः, बृहस्पितर्देवता, बृहस्पितप्रतीत्यर्थं पाठे विनियोगः॥ गुरुर्बृहस्पितर्जीवः सुराचार्यो विदांवरः। वागीशो धिषणो दीर्घश्मश्रुः पीताम्बरो युवा॥१॥ सुधादृष्टिर्प्रहाधीशो ग्रहपीडापहारकः। दयाकरः सौम्यमूर्तिः सुराच्यः कुङ्मलद्युतिः॥२॥ लोकपूज्यो लोकगुरुर्नीतिज्ञो नीतिकारकः। तारापितश्राङ्गिरसो वेदवैद्यपितामहः॥३॥ भक्त्या बृहस्पितं स्मृत्वा नामान्येतानि यः पठेत्। अरोगी बलवान् श्रीमान् पुत्रवान् स भवेन्नरः॥४॥ जीवेद्वर्षशतं मत्यों पापं नश्यित नश्यित। यः पूजयेदगुरुदिने पीतगन्धाक्षताम्बरैः॥५॥ पुष्पदीपोपहारश्च पूजियत्वा बृहस्पितम्। ब्राह्मणान्भोजियत्वा च पीडाशान्तिभवेदगुरोः॥६॥ इति स्कन्दपुराणे बृहस्पितस्तोत्रं संपूर्णम्॥

#### 000

#### शुक्रस्तवराजः

विनियोग—अस्य श्रीशुक्रस्तवराजस्य प्रजापतिर्ऋषिः, अनुष्टुप् छन्दः, शुक्रो देवता, शुक्रप्रीत्यर्थं पठे विनियोगः॥ नमस्ते भार्गवश्रेष्ठ दैत्यदानवपूजित। वृष्टिरोधप्रकर्त्रे च वृष्टिकर्त्रे नमो नमः॥१॥ देवयानिपितस्तुभ्यं वेदवेदांगपारग। परेण तपसा शुद्धः शंकरो लोकसुंदरः॥२॥ प्राप्तो विद्यां जीवनाख्यां तस्मै शुक्रात्मने नमः। नमस्तस्मै भगवते भृगुपुत्राय वेधसे॥ ३॥ तारामंडलमध्यस्थ स्वभासाभासितांबर। यस्योदये जगत्सर्वं मंगलाईं भवेदिह॥४॥ अस्तं स्यात्तस्मै मंगलरूपिणे। त्रिपुरवासिनो दैत्यान् ह्यरिष्टं शिवबाणप्रपीडितान्॥५॥ विद्ययाऽजीवयच्छुक्रो नमस्ते भृगुनंदन। ययातिगुरवे तुभ्यं नमस्ते कविनंदन॥६॥ बलिराज्यप्रदो जीवस्तस्मै जीवात्मने नमः। भार्गवाय नमस्तुभ्यं पूर्वगीर्वाणवंदित॥७॥ जीवपुत्राय यो विद्यां प्रादात्तस्मै नमो नमः। नमः शुक्राय काव्याय भृगुपुत्राय धीमहि॥८॥ नमः कारणरूपाय नमस्ते कारणात्मने। स्तवराजिममं पुण्यं भार्गवस्य महात्मनः॥९॥ यः पठेच्छृणुयाद्वापि लभते वांछितं फलम्। पुत्रकामो लभेत्पुत्रान् श्रीकामो लभते श्रियम् ॥ १०॥ राज्यकामो लभेद्राज्यं स्त्रीकामः स्त्रियमुत्तमाम् । भृगुवारे प्रयत्नेन पठितव्यं समाहितै:॥११॥ अन्यवारे तु होरायां पूजयेद्भृगुनन्दनम्। रोगार्तो मुच्यते रोगाद्भयार्तो मुच्यते भयात्॥ १२॥ यद्यत्प्रार्थयते जन्तुस्तत्तत्प्राप्नोति सर्वदा। प्रातःकाले प्रकर्तव्या भगुपूजा सर्वपापविनिर्मुक्तः प्राप्नुयाच्छिवसन्निधिम्॥ १३॥ इति श्रीब्रह्मयामले शुक्रस्तवराजः संपूर्णः॥

**O O O** 

### शनैश्चरस्तोत्रम्

विनियोग—अस्य श्री शनैश्चरस्तोत्रस्य। दशरथे ऋषिः। शनैश्चरो देवतां। त्रिष्टुप छंदः। शनैश्चरप्रीत्यर्थे जप विनियोगः। दशरथ उवाच॥ कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभुः कृष्णः शनिः पिंगलमन्दसौरिः। नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय॥१॥ सुरासुराः किंपुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च। पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै०॥२॥ नरा नरेन्द्राः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतंगभृङ्गाः। पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै०॥३॥ पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन

तस्मै०॥४॥ तिलैर्यवैर्माषगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा। प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे न तस्मै०॥५॥ प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वतीपुण्यजले गुहायाम्। यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै०॥६॥ अन्यप्रदेशात्स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात्। गृहाद्गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै०॥७॥ स्त्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकीः। एकस्त्रिधा त्रस्यजुःसाममूर्तिस्तस्मै०॥८॥ शन्यष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रैः पशुबान्धवैश्च। पठेतु सौख्यं भृवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते॥९॥ कोणस्थः पिङ्गलो बभुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः। सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्लादेन संस्तुतः॥१०॥ एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत्। शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद्धविष्यति॥११॥ इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे श्रीश्नर्नश्चरस्तोत्रं संपूर्णम्॥

0 0 0

### राहुस्तोत्रम्

राहुर्दानवमन्त्री च सिंहिकाचित्तनन्दनः। अर्धकायः सदाक्रोधी चन्द्रादित्यविमर्दनः॥१॥ रौद्रो रुद्रप्रियो दैत्यः स्वर्भानुर्भानुभीतिदः। ग्रहराजः सुधापायी राकातिथ्यमिलाषकः॥२॥ कालदृष्टिः कालरूपः श्रीकण्ठहृदयाश्रयः। विधुंतुदः सैंहिकेयो घोररूपो महाबलः॥३॥ ग्रहपीडाकरो दंष्ट्री रक्तनेत्रो महोदरः। पञ्चविंशतिनामानि स्मृत्वा राहुं सदा नरः॥४॥ यः पठेन्महृती पीडा तस्य नश्यित केवलम्। आरोग्यं पुत्रमतुलां श्रियं धान्यं पशृंस्तथा॥५॥ ददाति राहुस्तस्मै यः पठते स्तोत्रमुत्तमम्। सततं पठते यस्तु जीवेद्वर्षशतं नरः॥६॥ इति श्रीस्कंदपुराणे राहुस्तोत्रं संपूर्णम्॥

# केतुर्पञ्चविंशतिनामस्तोत्रम्

केतुः कालः कलयिता धूम्रकेतुर्विवर्णकः। लोककेतुर्महाकेतुः सर्वकेतुर्भयप्रदः॥१॥ रौद्रो रुद्रप्रियो रुद्रः क्रूरकर्मा सुगन्धधृक्। पलाशधूमसंकाशश्चित्रयज्ञोपवीतधृक्॥१॥ तारागणविमदी च जैमिनेयो ग्रहाधिपः। पञ्चविंशतिनामानि केतोर्यः सततं पठेत्॥३॥ तस्य नश्यित बाधा च सर्वकेतुप्रसादतः। धनधान्यपशूनां च भवेद्वद्धिर्न संशयः॥४॥ इति श्रीस्कन्दपुराणे केतोः पञ्चविंशतिनामस्तोत्रं संपूर्णम्॥

000

### नवग्रहपीडाहरस्तोत्रम्

श्रीगणेशाय नमः॥ ग्रहाणामादिरादित्यो लोकरक्षणकारकः। विषमस्थानसंभृतां पीडां हरतु मे रिवः॥१॥ रोहिणीशः सुधामूर्तिः सुधागात्रः सुधाशनः। विषमस्थानसंभूतां पीडां हरतु मे विधः॥२॥ भूमिपुत्रो महातेजा जगतां भयकृत् सदा। वृष्टिकृद्वृष्टिहर्ता च पीडां हरतु मे कुजः॥३॥ उत्पातरूपो जगतां चन्द्रपुत्रो महाद्युतिः। सूर्यप्रियकरो विद्वान् पीडां हरतु मे बुधः॥४॥ देवमन्त्री विशालाक्षः सदा लोकहिते रतः। अनेकिशिष्यसंपूर्णः पीडां हरतु मे गुरुः॥५॥ दैत्यमन्त्री गुरुस्तेषां प्राणदश्च महामितः। प्रभुस्ताराग्रहाणां च पीडां हरतु मे भृगुः॥६॥ सूर्यपुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्षः शिवप्रियः। मन्दचारः प्रसन्नात्मा पीडां हरतु मे शनिः॥७॥ महाशिरा महावक्त्रो दीर्घदृष्ट्रो महाबलः। अतनुश्लोर्ध्वकेशश्च पीडां हरतु मे शिखी॥८॥ अनेकरूपवर्णेश्च शतशोऽथ सहस्त्रशः। उत्पातरूपो जगतां पीडां हरतु मे तमः॥९॥ इति ब्रह्माण्डपुराणोक्तं नवग्रहपीडाहरस्तोत्रं सम्पूर्णम्॥

### श्रीकालभैरवाष्ट्रकम्

देवराजसेव्यमानपावनाङ्ग्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरम्। नाखादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे॥ १॥ भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनम्। कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे॥ २॥ शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयम्। भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे॥ ३॥ भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहम्। विनिक्वणन्मनोज्ञहेमिकङ्किणीलसत्कटिं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे॥ ४॥ धर्मसेतुपालकं स्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुम्। स्वर्णवर्णशेषपाश शोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे॥ ५॥ प्रभाभिराम पादयुग्मकं रत्नपादुका नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनम्।

मृत्युदर्पनाशनं करालद्रष्ट्रमोक्षणं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे॥६॥ भिन्नपद्मजाण्डकोशसन्तर्ति अझ्हास दृष्टिपात नष्टपाप जालमुग्रशासनम्। कपालमालिकन्धरं अष्ट्रिसिद्धिदायकं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे॥७॥ विशालकीर्तिदायकं भूतसंघनायकं काशिवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुम्। जगत्पतिं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे॥८॥ कालभैरवाष्ट्रकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनम्। शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनम् प्रयान्ति कालभैरवाङ्ग्रिसन्निधिं नरा ध्रुवम्॥ ९॥ ॥ श्रीमच्छङ्कराचार्यविरिचितं कालभैरवाष्ट्रकं सम्पूर्णम्॥

#### नवग्रह-मण्डल-पूजन

ग्रहों की स्थापना के लिये ईशानकोण में नौ कोष्ठक बनाये। बीच वाले कोष्ठक में सूर्य, अग्निकोणमें चन्द्र, दक्षिणमें मङ्गल, ईशानकोण में बुध, उत्तरमें बृहस्पति, पूर्वमें शुक्र, पश्चिममें शनि, नैर्ऋत्यकोणमें राहु और वायव्यकोण में केतु की स्थापना करे।

१. सूर्यम् ( मध्य में गोलाकार, लाल )—ॐ आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च। हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्॥

#### जपा कुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिम्। तमोऽरिं सर्वपापघ्नं सूर्यमावाहयाम्यहम्॥

ॐ भूर्भुवः स्वः कलिङ्गदेशोद्भव काश्यपगोत्र रक्तवर्ण भो सूर्य! इहागच्छ, इह तिष्ठ ॐ सूर्याय नमः, श्रीसूर्यमावाहयामि, स्थापयामि।

#### दिधशङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवम्। ज्योत्स्नापतिं निशानाथं सोममावाहयाम्यहम्।।

ॐ भूर्भुवः स्वः यमुनातीरोद्भव आत्रेयगोत्र शुक्लवर्ण भो सोम! इहागच्छ, इह तिष्ठ ॐ सोमाय नमः, सोममावाहयामि, स्थापयामि।

३. मंगलम् (दक्षिणमें, त्रिकोण, लाल)—ॐ अग्निर्मूर्द्धा दिवः कुकुत्पतिः पृथिव्या अयम्। अपा १ रेता १ सि जिन्वति॥

#### धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्तेजससमप्रभम्। कुमारं शक्तिहस्तं च भौममावाहयाम्यहम्॥

ॐ भूर्भुवः स्वः अवन्तिदेशोद्भव भारद्वाजगोत्र रक्तवर्ण भो भौम! इहागच्छ, इह तिष्ठ ॐ भौमाय नमः, भौममावाहयामि, स्थापयामि।

४. बुधम् (ईशानकोणमें, हरा, धनुष)—ॐ उद्बुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि त्विमष्टापूर्ते स ६ सृजेथामयं च। अस्मिन्सिधस्थे अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत।।

### प्रियङ्गुकलिकाभासं रूपेणाप्रतिमं बुधम्। सौम्यं सौम्यगुणोपेतं बुधमावाहयाम्यहम्॥

ॐ भूर्भुवः स्वः मगधदेशोद्भव आत्रेयगोत्र पीतवर्ण भो बुध! इहागच्छ, इह तिष्ठ ॐ बुधाय नमः, बुधमावाहयामि, स्थापयामि। ५. बृहस्पतिम् (उत्तरमें पीला, अष्टदल)—ॐ बृहस्पते अति यदर्यो अर्हाद्युमद्विभाति क्क्रतुमञ्जनेषु। यद्दीदयच्छवस ऋतप्रजात तदस्म्मासु द्रविणं धेहि चित्रम्।

### देवानां च मुनीनां च गुरु काञ्चनसंनिभम्। वन्द्यभूतं त्रिलोकानां गुरुमावाहयाम्यहम्॥

ॐ भूर्भुवः स्वः सिन्धुदेशोद्भव आङ्गिरसगोत्र पीतवर्ण भो गुरो! इहागच्छ, इह तिष्ठ ॐ बृहस्पतये नमः, बृहस्पतिमावाहयामि, स्थापयामि।

६. शुक्रम् (पूर्वमें श्वेत चतुष्कोण)—ॐ अन्नात्परिस्नतुतो रसं ब्रह्मणा व्यपिबत्क्षत्रं पयः सोमं प्रजापितः। ऋतेन सत्यिमिन्द्रियं विपान १ शुक्रमन्थस इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोऽमृतं मधु॥

### हिमकुन्द मृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुम्। सर्वशास्त्रप्रवक्तारं शुक्रमावाहयाम्यहम्॥

ॐ भूर्भुव: स्व: भोजकटदेशोद्भव भार्गवगोत्र शुक्लवर्ण भो शुक्र! इहागच्छ, इह तिष्ठ ॐ शुक्राय नमः, शुक्रमावाहयामि, स्थापयामि।

७. शनिम् ( पश्चिममें, काला मनुष्य )—ॐ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभि स्रवन्तु नः॥

### नीलाम्बुजसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम्। छायामार्तण्डसम्भूतं शनिमावाहयाम्यहम्॥

ॐ भूर्भुवः स्वः सौराष्ट्रदेशोद्भव काश्यपगोत्र कृष्णवर्ण भो शनैश्चर! इहागच्छ, इह तिष्ठ ॐ शनैश्चराय नमः, शनैश्चरमावाहयामि, स्थापयामि।

८. राहुम् ( नैर्ऋत्यकोणमें, काला मकर )—ॐ कया नश्चित्र आभुवदूती सदावृधः सखा। कया शचिष्ठया वृता।

अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनम्। सिंहिकागर्भसम्भूतं राहुमावाहयाम्यहम्॥ ॐ भूर्भुवः स्वः राठिनपुरोद्भव पैठीनसगोत्र कृष्णवर्ण भो राहो! इहागच्छ, इह तिष्ठ ॐ राहवे नमः, राहुमावाहयामि, स्थापयामि।

९. केतुम् (वायव्यकोणमें, कृष्ण खड्ग)—ॐ केतुं कृण्वन्नकेतवे पेशो मर्या अपेशसे। समुषद्भिरजायथा:॥

> पलाशधूम्रसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकम्। रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं केतुमावाहयाम्यहम्॥

ॐ भूर्भुवः स्वः अन्तर्वेदिसमुद्भव जैमिनिगोत्र धूम्रवर्ण भो केतो! इहागच्छ, इह तिष्ठ ॐ केतवे नमः, केतुमावाहयामि, स्थापयामि।

000

### गायत्री-कवच

विनियोग—ॐ अस्य श्रीगायत्रीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिगार्यत्री छन्दो गायत्री देवता ॐ भू: बीजम्, भुव: शक्तिः, स्व: कोलकम्, गायत्रीप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः।

#### ध्यान्—

पञ्चवक्रां सूर्यकोटिसमप्रभाम्। दशभुजां सावित्रीं चन्द्रकोटिसुशीतलाम्॥ ब्रह्मवरदां सितवक्त्रां मुक्ताहारविराजिताम्। च वराभयाङ्करशकशाहेमपात्राक्षमालिकाम् शङ्खचक्राब्जयुगलं कराभ्यां दधतीं सितपङ्कजसंस्थां च हंसारूढां सुखस्मिताम्॥ ध्यात्वैवं मानसाम्भोजे गायत्रीकवचं

#### गायत्रीकवचका पाठ करे

#### ॐ ब्रह्मोवाच

गायत्रीकवचं शृणु। महाप्राज्ञ! विश्वामित्र! यस्य विज्ञानमात्रेण त्रैलोक्यं वशयेत् क्षणात्॥ मे शिरः पातु शिखायाममृतेश्वरी। ललाटं ब्रह्मदैवत्या भ्रुवौ मे पातु वैष्णवी।। कर्णों मे पातु रुद्राणी सूर्या सावित्रिकाऽम्बिके। वदनं पातु शारदा दशनच्छदौ॥ गायत्री सरस्ती। रसनायां पातु यज्ञप्रिया द्विजान् सांख्यायनी नासिकां मे कपोलौ चन्द्रहासिनी॥ पात्वघनाशिनी। चिबुकं वेदगर्भा च कण्ठं स्तनौ मे पातु इन्द्राणी हृदयं ब्रह्मवादिनी॥ विश्वभोक्त्री च नाभौ पातु सुरप्रिया। ब्रह्माण्डधारिणी ॥ जघनं नारसिंही च पृष्ठं पाश्वौं मे पातु पद्माक्षी गुह्यं गोगोप्त्रिकाऽवतु। ऊर्वोरोंकाररूपा च जान्वोः संध्यात्मिकाऽवतु॥ जङ्घयोः पातु अक्षोभ्या गुल्फयोर्ब्रह्मशीर्षका। सूर्या पदद्वयं पातु चन्द्रा पादाङ्गुलीषु च॥ मे सर्वदाऽनघा। सर्वाङ्गं वेदजननी पातु इत्येतत् कवचं ब्रह्मन् गायत्र्याः सर्वपावनम्। पापघ्नं सर्वरोगनिवारणम्।। पुण्यं पवित्रं त्रिसन्ध्यं यः पठेद्विद्वान् सर्वान् कामानवाप्नुयात्। सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स भवेद्वेदवित्तमः॥ सर्वयज्ञफलं प्राप्य ब्रह्मान्ते समवाजुयात्। प्राप्नोति जपमात्रेण पुरुषार्थश्चतुर्विधान्॥

॥ श्रीविश्वामित्रसंहितोक्तं गायत्रीकवचं सम्पूर्णम्॥

000

## ऋणमोचकमङ्गलस्तोत्रम्

भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता मङ्गलो धनप्रदः। सर्वकर्माविरोधकः॥ १॥ स्थिरासनो महाकाय: लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः। धरात्मजः कुजो भौमो भूतिदो भूमिनन्दनः॥२॥ अङ्गारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः। वृष्टेः कर्ताऽपहर्ता च सर्वकामफलप्रदः॥३॥ एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत्। ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात्॥४॥ धरणीगर्भसंभूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभम्। कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्॥५॥ स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित्॥६॥ अङ्गारक भगवन् भक्तवत्सल। महाभाग त्वां नमामि ममाशेषमृणमाशु विनाशय॥७॥ ऋणरोगादिदारिद्र्द्रयं ये चान्ये ह्यमृत्यवः। भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा॥८॥ अतिवक्र भोगमुक्तजितात्मनः। दुराराध्य तुष्टो ददासि साम्राज्य रुष्टो परिस तत्क्षणात्॥९॥

विरिश्चिशक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा।
तेन त्वं सर्वसत्त्वेन ग्रहराजो महाबलः॥१०॥
पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामिस्म शरणं गतः।
ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः॥११॥
एभिर्द्वादशिभः श्लोकैर्यः स्तौति च धरासुतम्।
महतीं श्रियमाप्नोति ह्यपरो धनदो युवा॥१२॥

#### हवनम्

कुंडस्थदेवतापूजन प्रयोग

आचम्य प्राणानायम्य। संकल्पः अद्येत्यादि ..... शुभपुण्यितथौ मया प्रारब्धस्य कर्मणः सांगतासिद्धयर्थं अस्मिन् कुंडे कुडस्थदेवतानां आवाहनं पूजनं तथा च पंचभूसंस्कारपूर्वकं अग्निप्रतिष्ठां करिष्ये। कुशैः कुंडसंमार्जनम् कुशोदकेन प्रोक्षणम्—ॐ आपो हि० कुंडं स्पृष्ट्वा आवाहयेत्-आवाहयामि तत् कुंडं विश्वकर्मविनिर्मितम्। शरीरं यच्च ते दिव्यं अग्न्यिधष्ठानं अद्भुतम्॥ ॐ भूभुर्वः स्वः कुंडाय नमः कुंडं आवाहयामि स्थाप०। ततः प्रार्थयेत्॥ ये च कुंडे स्थिता देवाः कुंडांगे याश्च देवता। ऋद्धिं यच्छन्तु ते सर्वे यज्ञसिद्धिं ददन्तु नः॥ कुंडमध्ये देवान् आवाहयेत् (अक्षतान् आदाय)

विश्वकर्मा आवाहनम्

ॐ विश्वकर्मन् हिवषा वर्धनेन त्रातारिमन्द्रकृणोरवध्यम्। तस्मै विशः समनमन्त पूर्वीरयमुग्रो विहव्यो यथाऽसत्। उपयामगृहीतोऽसीन्द्राय त्वा विश्कर्मण एष ते योनिरिन्द्राय त्वा विश्वकर्मणे॥ कुण्डमध्ये—ॐ भूर्भुवः स्वः विश्वकर्मणे नमः विश्वकर्मणम् आ० स्था०॥ भो विश्वकर्मन् इहागच्छ इह तिष्ठ॥ ततः प्रार्थयेत्॥ ब्रह्म वक्त्रं भुजौ क्षत्रमूरू वैश्यः प्रकीर्तितः । पादौ यस्य तु शूद्रो हि विश्वकर्मात्मने नमः । अज्ञानाज्ज्ञानतो वापि दोषाः स्युः खननोद्भवाः ॥ नाशय त्वखिलांस्ताँस्तु विश्वकर्मन्नमोऽस्तु ते ॥

### मेखलायोनिकण्ठनाभिवास्तुदेवतानाम् आवाहनम्

उपिर मेखलायां श्वेतवर्णालंकृतायां विष्णु प्रार्थनम्—ॐ इदं विष्णु॰ विष्णो यज्ञपते देव दुष्टदैत्यनिषूदन। विभो यज्ञस्य रक्षार्थं कुंडे संनिहितो भव॥ ॐ भूर्भुवः स्वः विष्णवे नमः विष्णुं आ॰ स्था॰। भो विष्णो इहागच्छ इह तिष्ठ।

मध्यमेखलायां रक्तवर्णालंकृतायां ब्रह्म प्रार्थनम् —ॐ ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमत-सुरूचो वेन आवः। स बुध्या उपमा अस्य विष्ठा सतश्च योनिमसतश्च वि वः॥ हंसपृष्ठसमारूढ आदिदेव जगत्पते। रक्षार्थं मम यज्ञस्य मेखलायां स्थिरो भव॥ ॐ भूर्भुवः स्वः ब्रह्मणे नमः० ब्रह्मन् आ० स्था० भो ब्रह्मन् इहागच्छ इह तिष्ठ॥

अधो मेखलायां कृष्णवर्णालंकृतायां **रुद्र प्रार्थनम्-ॐ नमस्ते रुद्र०** गंगाधर महादेव वृषारूढ महेश्वर। आगच्छ मम यज्ञेऽस्मिन् रक्षार्थं रक्षसां गणात्॥ ॐ भूर्भुवः स्वः रुद्राय नमः रुद्रम् आ० स्था० भो रुद्र इहागच्छ इहतिष्ठ॥

#### योन्यावाहनम्

ॐ क्षत्रस्य योनिरिस क्षत्रस्य नाभिरिस। मा त्वा हिष्ठ सीन्मा मा हिष्ठसी: ॥ आगच्छ देवि कल्याणि जगदुत्पत्तिहेतुके॥ मनोभवयुते रम्ये योनि त्वं सुस्थिरा भव॥ जगदुत्पत्तिकायै मनोभवयुतायै योन्यै नमः योनिमावा० स्थाप०॥ भो जगदुत्पत्तिके मनोभवयुते योनि इहागच्छ इह तिष्ठ॥ प्रार्थयेत्॥ सेवन्ते महतीं योनिं देविषिसद्धमानवाः॥ चतुरशीतिलक्षाणि पन्नगाद्याः सरीसृपाः॥ पशवः पिक्षणः सर्वे संसरिन्त यतो भिव॥ योनिरित्येव विख्याता जगदुत्पत्तिहेतुका॥ मनोभवयुता देवी रितसौख्यप्रदायिनी। मोहियत्री सुराणाञ्च जगद्धात्रि नमोऽस्तु ते॥ योने त्वं विश्वरूपाऽसि प्रकृतिर्विश्वधारिणी॥ कामस्था कामरूपा च विश्वयोन्यै नमो नमः॥

#### कण्ठदेवतावाहनम्

ॐ नीलग्रीवाः शितिकाण्ठाः शर्वाऽअधः क्षमाचराः। तेषाश्वसहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि॥ कुंडस्य कंठदेशोऽयं नीलजीमूतसिन्नभः। अस्मिन् आवाहये रुद्रं शितिकंठं कपालिनम्॥ ॐ भूर्भुवः स्वः कंठेरुद्राय०॥ प्रार्थयेत्—कंठमंगलरूपेण सर्वकुंडे प्रतिष्ठितः। परितो मेखलास्त्वतो रचिता विश्वकर्मणा॥

#### नाभ्यावाहनम्

ॐ नाभिर्मे चित्तं विज्ञानं पायुर्मेऽपचितिर्भसत्। आनन्दनन्दावाण्डौ मे भगः सौभ्याग्यं पसः। जङ्घाभ्यां पद्भ्यां धर्मोऽस्मि विशि राजा प्रतिष्ठितः॥ पद्माकाराऽथवा कुण्डसदृशाकृतिबिभ्रती। आधारः सर्वकुण्डानां नाभिमावाहयामि ताम्। ॐ भूर्भुवः स्वः नाभ्यै नमः नाभिम् आ० स्था०॥ भो नाभे इहागच्छ इहतिष्ठ॥ प्रार्थयेत्—नाभे त्वं कुण्डमध्ये तु सर्वदेवैः प्रतिष्ठिता। अतस्त्वां पूजयामीह शुभदा सिद्धिदा भव॥

#### कुण्डमद्ये नैर्ऋत्यकोणे वास्तुपुरुषमावाहयेत्

ॐ वास्तोष्यते प्रतिजानीह्यस्मान्स्वावेशोऽअनमीवो भवानः।

यत्त्वे महे प्रतितन्नो जुषस्व शन्नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे॥ आवाहयामि
देवेशं वास्तुदेवं महाबलम्। देवदेवं गणाध्यक्षं पातालतलवासिनम्॥ ॐ
भूर्भुवः स्वः नैर्ऋत्यकोणे वास्तुपुरुषाय नमः वास्तुपुरुषम् आवा० स्थाप०॥
भो वास्तुपुरुष इहागच्छ इहतिष्ठ॥ प्रार्थयेत्। यस्य देहे स्थिता क्षोणी ब्रह्माण्डं
विश्वमङ्गलम्। व्यापिनं भीमरूपञ्च सुरूपं विश्वरूपिणम्॥ पितामहसुतं मुख्यं
वन्दे वास्तोष्पतिं प्रभुम्॥ वास्तुपुरुष देवेश सर्वविघ्नहरो भव। शान्तिं कुरु
सुखं देहि सर्वान्कामान्प्रयच्छ मे॥ एवं कुण्डस्थितान्
सर्वान्देवानावाह्यैकतन्त्रेण प्रतिष्ठां कृत्वा पूजयेत्। हस्तेऽक्षतानादय। ॐ
मनोजूतिर्जु०। ॐ भूर्भुवः स्वः विश्वकर्मादिवास्तुपुरुषान्ताः सर्वे
कुण्डस्थदेवाः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवेयुः॥ ततो गन्धाक्षतपुष्पाण्यादाय॥ ॐ
भूर्भुवः स्वः विश्वकर्मादिवास्तु पुरुषान्तेभ्यः कुण्डस्थदेवेभ्योनमः सर्वोपचारार्थे

गन्धाक्षतपुष्पाणि सम०॥ इति सम्पूज्य। एकस्मिन्पात्रे बलिदानार्थं दध्योदनं कुण्डाद्विहः संस्थाप्य **बलिदानं कुर्यात्।** हस्ते जलं गृहीत्वा। ॐ भूर्भुवः स्वः विश्वकर्मादिवास्तुपुरुषान्तेभ्यः कुण्डस्थदेवेभ्यो नमः यथाशिक्त अमुं दध्योदनबलिं सम०॥ पुनर्जलं गृहीत्वा॥ अनेन यथाशिक विश्वकर्मादिवास्तुपुरुषान्तानां कुण्डस्थदेवाना पूजनेन बलिदानेन च विश्वकर्मादिवास्तुपुरुषान्ताः सर्वे कुण्डस्थदेवाः प्रीयंतां न मम।

#### भूमिकूर्मानन्तपूजनम्

ॐ भूरसि० ॐ भूर्भुवः स्वः भूम्यै नमः० **ॐ वस्य कुर्मो गृहे** हिविस्तमग्ने वर्धया त्वम्। तस्मै देवा अधि बुवन्नयं च ब्रह्मणस्पितः॥ ॐ भूर्भुवः स्वः कूर्माय नमः **ॐ स्योना पृथिवि०** ॐ भूर्भुवः स्वः अनंताय० ॐ भूर्भुवः स्वः भूमिकूर्मानन्तदेवताभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे०

#### पञ्चभूसंस्कारपूर्वकाग्निप्रतिष्ठापनप्रयोगः

आचार्यः कश्चिद्विप्रो वा यजमानानुज्ञया हस्ते जलं गृहीत्वा। अस्मिन्कुण्डे (यजमानानुज्ञया) पञ्चभूसंस्कारपूर्वकम् अग्निप्रतिष्ठां करिष्ये। इति संकल्प्य-दक्षिणहस्ते दर्भपुञ्जं गृहित्वोत्थाय दक्षिणत आरभ्योदक्संस्थं पश्चिमतः प्रागन्तं त्रिवारं परिसमूहनं कुर्यात्। तद्यथा। दर्भैः परिसमूह्य परिसमूह्य। एवं परिसमूहनं विधाय कुण्डाद्विहः पूर्वस्यामीशान्यां वा दर्भत्यागं कुर्यात्। ततो दक्षिणहस्तेन गोमयमादाय पूर्ववत् दक्षिणत आरभ्योदक्संस्थं पश्चिमतः प्रागन्तं गोमयेनोपलिपेत्॥ तद्यथा। गोमयेन उपलिप्य उपलिप्य उपलिप्य। एवं त्रिवारम् उपलेपनं कृत्वा हस्तं प्रक्षाल्य दिक्षणहस्तेन स्रुवामादाय पूर्ववद्क्षिणत आरम्भोदकसंस्थं पश्चिमतः प्रागन्तं स्रुवमूलेन त्रिरुल्लेखनं कुर्यात्॥ तद्दथा स्रुवमूलेन उल्लिख्य उल्लिख्य उल्लिख्य एवं त्रिवारमुल्लेखनं कृत्वाऽनामिकाङ्गुष्ठेन पूर्ववत् कुण्डतः पांसूनामुद्धरणं विदध्यात्। तद्यथा। अनामिकाङ्गुष्ठन उद्धृत्य उद्धृत्य। एवं त्रिवारं पांसूनामुद्धरणं कृत्वा तान् प्राच्यांक्षिप्त्वा पूर्ववत् न्युब्जपाणिना जलेन त्रिवारम् अभ्युक्षणं कुर्यात्॥ तद्यथा। उदकेन अभ्युक्ष्य अभ्युक्ष्य अभ्युक्ष्य। ततोऽग्नं स्थापयेत्॥ बहुपशोर्वेश्यस्य गृहात् श्रोत्रियागारात्

सूर्यकान्तसम्भूतात् स्वकीयगृहाद्वा सुवासिन्या स्त्रिया आनीतं निर्धूमम् अन्यताम्रादिपात्रेणाच्छादितम् अग्निं कुण्डस्य आग्नेय्यां दिशि निधाय आच्छादितं पात्रम् उद्घाट्य "हुं फट्" इति क्रव्यादांशम् अग्निं नैर्ऋत्यां दिशि परित्यज्य अग्निं कुण्डस्य उपिर त्रिवारं भ्रामियत्वा। ॐ अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुप ब्रुवे। देवाँ२ आ सादयादिह॥ ततोऽग्न्यानीतपात्रे साक्षतोदकं निषच्य तत्र शिष्टाचारात्किञ्चिद्यथाशक्ति हिरण्यं रौप्यद्रव्यं वा निक्षिप्य तत् द्रव्यं यजमानपत्न्यै दद्यात्। ततोऽग्नौ आवाहनादिमुद्राः प्रदर्शयेत्। भो अग्ने त्वम् आवाहितो भव। भो अग्ने त्वं संस्थापितो भव। भो अग्ने त्वं सिन्नहितो भव। भो अग्ने त्वं संत्रिरुद्धो भव। भो अग्ने त्वं सकलीकृतो भव॥ भो अग्ने त्वम् अवगुण्ठितो भव। भो अग्ने त्वम् अमृतीकृतो भव। भो अग्ने त्वम् परमीकृतो भव॥ इति ताः ताः मुद्राः प्रदर्श्य। अग्निम् इन्धनप्रक्षेपेण प्रज्विततं कृत्वा करसम्पुटौ विधाय अग्निध्यानं कुर्यात्।

### ॐ चत्वारि शृङ्ग त्रयोऽअस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य। त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्या२ आ विवेश॥

रुद्रतेजः समुद्भूतं द्विमूर्धानं द्विनासिकम्। षण्णेत्रं च चतुःश्रोत्रं त्रिपादं सप्तहस्तकम्॥१॥ याम्यमार्गे चतुर्हस्तं सव्यभागे त्रिहस्तकम्। स्रुवं स्रुचञ्च शक्तिञ्च ह्यक्षमालाञ्च दक्षिणे॥ २॥ तोमरं व्यजनं चैव घृतपात्रञ्च वामके बिभ्रतं सप्तिभिर्हस्तैर्द्विमुखं सप्तजिह्नकम्॥३॥ याम्यायने चतुर्जिह्नं त्रिजिह्नं चोत्तरे मुखम्। द्वादशकोटिमूर्त्यांख्यं द्विपञ्चाशत्कलायुतम्॥४॥ आत्माभिमुखमासीनं ध्यायेच्चैवं हुताशनम्। गोत्रमग्नेस्तु शाण्डिल्यं शाण्डिल्यासितदेवला:॥५॥ रक्तमाल्याम्बरधरं त्वरणी वरुण: पिता। माता त्रयोऽमी प्रवरा स्वाहास्वधावषट्कारैरङ्कितं मेषवाहनम्। रक्तपद्मासनस्थितम्॥६॥ वह्निमावाहयाम्यहम्॥७॥ त्वं मुखं शतमङ्गलनामानं सप्तार्चिरमितद्युते। आगच्छ भगवन्नग्ने कुण्डेऽस्मिन्सन्निधो भव॥ भो वैश्वानर शाण्डिल्यगोत्र शाण्डिल्यासितदेवलेतित्रिप्रवरान्वित भूमिमातः वरुणपितः ललाटजिह्न मेषध्वज प्राङ्मुख मम सम्मुखो भव॥ इति ध्यात्वा हस्तेऽक्षतान् गृहीत्वाऽवाहयेत्। तद्यथा। ॐ मनोजूतिर्जु०॥९॥ ॐ शतमङ्गलनामाग्ने

सुप्रतिष्ठितो वरदो भव॥ ततो गन्धाक्षतपुष्पाण्यादाय पूजनं कुर्यात्। ॐ भूर्भुवः स्वः शतमङ्गलनाम्ने वैश्वानराय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि सम०। इति कुण्डस्य नैर्ऋत्यकोणे मध्ये वा अग्निं सम्पूज्य प्रार्थयेत्॥ अग्निं प्रज्वितिं वन्दे जातवेदं हुताशनम्। हिरण्यवर्णममलं सिमद्धं विश्वतोमुखम्॥ इति अग्निप्रतिष्ठापनम्॥

#### कुशकण्डिका

अग्नेर्दक्षिणतः ब्रह्मासनम्। उत्तरतः प्रणीतासनम्। वायव्यां द्वितीयमासनम्। दक्षिणे तत्र ब्रह्मोपवेशनम्। यावत् कर्म समाप्यते तावत् त्वं ब्रह्मा भव भवामि इति प्रतिवचनम्। ब्रह्मानुज्ञातः उत्तरे प्रणीताप्रणनम्। ब्रह्मानु अपः प्रणेश्यामि। ॐ प्रणय। इति ब्रह्मानुज्ञात, वामकरेण प्रणीतां संगृह्य दक्षिणकरेण जलं प्रपूर्य भूमौ वायव्यासने निधाय आलभ्य उत्तरतोऽग्ने स्थापयेत्। बहिर्प्रदक्षिणग्ने

#### परिस्तरणम्

तच्च त्रिभिः त्रिभिः दर्भैः एकमुष्ट्या वा-तच्च प्राक् उदगग्रेः। दक्षिणतः प्रागग्रैः। प्रत्यक् उदग् उग्रैः उत्तरतः प्राग् अग्रैः।

#### अर्थवत् पात्रासादनम्

पवित्रच्छेदना दर्भाः त्रयः। पवित्र द्वे। प्रोक्षणीपात्रम्। आज्यस्थाली। चरुस्थाली। सम्मार्जनकुशाः पञ्च। उपयमनकुशाः सप्त पंच वा। समिधस्तिस्र। स्रुक्। स्रुवः। आज्यम्। तण्डुलाः। पूर्णपात्रम्। उपकल्पनीयानि द्रव्याणि। दक्षिणा वरो वा।

#### पवित्रकरणम्

द्वयोरुपरि त्रीणि निधाय द्वयोर्मूलेन द्वो कुशौ प्रदक्षिणीकृत्य त्रयाणां मूलाग्राणि एकीकृत्य अनामिकांगुष्ठेन द्वयोरग्रे छेदयेत्। द्वे ग्राह्ये। त्रीणि अन्यच्च उत्तरतः क्षिपेत्। **प्रोक्षणीपात्रे** प्रणीतोदकमासिच्य पात्रान्तरेण चतुर्वारं जलं प्रपूर्य वामकरे पवित्राग्र दक्षिणेपवित्रयोमूलं धृत्वा मध्यत पवित्राभ्यांत्रिरुत्पवनम् प्रोक्षणीपात्रजलस्य। प्रोक्षणीनां सव्यहस्ते करणम्।

दक्षिणहस्तं उत्तानं कृत्वा मध्यमानामिकांगुल्योः मध्यपर्वाभ्यां त्रिरुद्दिंगनम्। प्रणीतोदकेन आज्यस्थाल्याः प्रोक्षणम्। चरु स्थाल्या प्रोक्षणम्। सम्मार्जनकुशानां प्रोक्षणम्। उपयमनकुशानां प्रोक्षणम्। समिधां प्रोक्षणम्। स्रुवस्य प्रोक्षणम्। स्रुचः प्रोक्षणम्। आज्यस्य प्रोक्षणम्। तंडुलानां प्रोक्षणम्। पूर्णपात्रस्य प्रोक्षणम्। प्रणीताग्न्योर्मध्ये असञ्चरदेशे प्रोक्षणीनां निधानम्। आज्यस्थाल्यामाज्यनिर्वापः। चरुस्थाल्यां तण्डुलप्रक्षेपः। तस्य त्रिः प्रक्षालनम्। चरुपात्रे प्रणीतोदकमासिच्य दक्षिणतः ब्रह्मणा आज्याधिश्रयणं मध्ये चरोरिधश्रयणं आचर्येण युगपत्। ज्वलितोल्मुकेन उभयोः पर्यग्निकरणम् । इतरथावृत्तिः । अर्द्धश्रिते चरौ स्रुवस्य प्रतपनम् । सम्मार्गकुशैः सम्मार्जनम्। अग्रैः अग्रम्। मूलैः मूलम्। प्रणीतोदकेन अभ्युक्षणम्। पुनः प्रतपनम्। देशे निधानम्। आज्योद्वासनम्। चरोरुद्वासनम्। ततो वामकरे पवित्राग्रे दक्षिणे पवित्रयोर्मूले धृत्वा मध्यतः पवित्राध्याम् आज्योत्पवनम्। प्रोक्षण्या: निरसनम्। अपद्रव्य आज्यावेक्षणम्। उपयमनकुशान् वामहस्तेनादाय तिष्ठन् सिमधोभ्याधाय। प्रोक्षण्युदकशेषेण सपवित्रहस्तेन अग्ने: ईशानकोणादारभ्य ईशानकोणपर्यंतं प्रदक्षिणवत् पर्युक्षणम्। हस्तस्य इतरथावृत्तिः। पवित्रयोः प्रणीतासु निधानम्। दक्षिणजान्वाच्य जुहोति। तत्र आघारौ आज्यभागौ च ब्रह्मणा अन्वारब्धः स्रुवेण जुहुयात्।

नोट: स्थापना हेतु आ० स्था० पू० एवं हवन हेतु स्वाहा का प्रयोग करें।

#### उच्चार्य - ( आधारद्याज्यहुताय: )

ॐ प्रजापतये नमः इदम् प्रजापतये न मम्।

ॐ इन्द्राय नमः इदम् इन्द्राय न मम्।

ॐ अग्नये नमः इदम् अग्नये न मम्।

ॐ सोमाय नमः इदम् सोमाय न मम्।

ॐ भू स्वाहा इदमग्नये न मम्।

ॐ भुव: स्वाहा

इदं वायवे न मम्।

ॐ स्वः स्वाहा

इद सूर्याय न मम्।

ॐ भूर्भवः स्वः स्वाहा

इदं अग्नये न मम्।

#### यथा बाण प्रहाराणां कवचं वारणं भवेत्। तद्वदैवोपघातानां शान्तिर्भवति वारिणा॥

गणेशः —ॐ गणनान्त्वा० गणपतये स्वाहा।

#### गौर्यादि मातृणां हवनपूजनम्

गौरी—ॐ आयं गौ: पृश्निरक्रमीदसदन्नमातरं पुर:। पितरं च प्रयन्त्स्व:।

पद्माम्—ॐ हिरण्यरूपा उषसो विरोक उभाविन्द्रा उदिथ: सूर्यश्च। आ रोहतं वरुण मित्र गर्त्तं ततश्चक्षाथामादितिं दतिं च मित्रोऽसि वरुणोऽसि॥

शर्ची—ॐ कदा चन स्तरीरिस नेन्द्र सश्चिस दाशुषे। उपोपेन्नु मघवन भूय इन्नु ते दानं देवस्य पृच्यत आदित्येभ्यस्त्वा॥

मेधा—ॐ मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापितः। मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा॥

सावित्री—ॐ उपयामगृहीतोऽसि सावित्रोऽसि चनोधाश्चनोधा असि चनो मिय धेहि। जिन्व यज्ञं जिन्व यज्ञपितं भगाय देवाय त्वा सवित्रे॥

विजया—ॐ विज्यं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवाँऽ उत्। अनेशन्नस्य या इषव आभुरस्य निषङ्गधिः॥

जया—ॐ या ते रुद्र शिवा तनूरघोराऽपापकाशिनी। तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभि चाकशीहि॥

देवसेना — ॐ देवानां भद्रा०

स्वाध—ॐ पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः । स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः । अक्षन् पितरोऽमीमदन्त पितरो ऽतीतृपन्त पितरः पितरः शुन्धध्वम् ॥ स्वाहा — ॐ स्वाहा यज्ञं मनसः स्वाहारोन्तरिक्षात्स्वाहा द्यावापृथिवीभ्या थ स्वाहा वातादारभे स्वाहा॥

मातरः — ॐ अदितिद्यौं:०

लोकमातरः — ॐ पृषदश्वा ०

धृति — ॐ धृष्टिरस्य पाऽग्ने अग्निमामादं जिह निष्क्रव्यादथ्अ सेधा देवयजं वह। ध्रुवमिस पृथिवीं दृ १४ ह ब्रह्मविन त्वा क्षत्रविन सजातवन्युपदधामि भ्रातृव्यस्य वधाय॥

पुष्टि—त्वष्टा तुरीपो अद्भुत इन्द्राग्नी पुष्टिवर्धना। द्विपदा छन्द इन्द्रियमुक्षा गौर्न वयो दधुः॥

तुष्टि—ॐ बृहस्पतये अति यदर्यो अर्हाद द्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु। यदीदयच्छवस ऋतप्रजात तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रम्॥

आत्मनः कुलदेवा — ॐ अम्बे अम्बिकेऽम्बालिके नमा नयित कश्चन। ससस्त्यश्वकः सुभिद्रकां काम्पीलवासिनीम्॥ गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया। देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः॥ धृतिः पृष्टिः तथा तुष्टिः आत्मनः कुलदेवता। गणेशेनाधिका ह्योता वृद्धौ पूज्याश्चषोडशः॥

### ।। सप्तवसोर्द्धारादेवता हवन पूजनम्।। श्रीः लक्ष्मीः धृतिः मेधास्वाहाप्रज्ञासरस्वती॥ मांगल्येषु प्रपूज्यन्ते सप्तैताः घृतमातरः॥

वसोर्धारा करणम् ॐ वसोः पवित्रमिस शतधारं वसोः पवित्रमिस सहस्रधारम्। देवस्त्वा सिवता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्षः॥

श्री: —ॐ मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीय। पशूनाध्यरूपमन्नस्य रसो यशः श्रीः श्रयतां मिय स्वाहा॥

लक्ष्मी: — ॐ श्रीश्चते लक्ष्मीश्च०

थृति — ॐ इह रतिरिह रमध्विमह धृतिरिह स्वधृति: स्वाहा। उपसृजन्थरुण मात्रे धरुणो मातरन्थयन्। रायस्पोषमस्मासु दीधरत् स्वाहा॥

मेधा — ॐ याम्मेधान्देवगणाः पितरश्चोपासते। तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनङ्कुरु स्वाहा॥

पुष्टि—ॐ देवी जोष्ट्री सरस्वत्यश्विनेन्द्रमवर्धयन्। श्रोत्रं न कर्णयोर्यशो जोष्ट्रीम्यां दधुरिन्द्रियं वसुवने वसुधेयस्य व्यन्तु यज॥

श्रद्धा — ॐ व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाऽऽप्नोति दक्षिणाम्। दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते॥

सरस्वती—पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती। यज्ञं वष्टु धियावसुः॥

#### ॥ ग्रहाणाम् आवाहनम् होमः॥

|            | नाम             | समिध      | फलम्    |
|------------|-----------------|-----------|---------|
| ₹.         | ॐ सूर्याय नमः   | अर्कः     | द्राक्ष |
| ٦.         | ॐ सोमाय नमः     | पलाश:     | इक्षु   |
| ₹.         | ॐ भौमाय नमः     | खदिर:     | पूगीफल  |
| ٧.         | ॐ बुधाय नम:     | अपामार्ग: | नारिंग  |
| 4.         | ॐ बृहस्पतये नमः | पिप्पल:   | जंबीर   |
| ξ.         | ॐ शुक्राय नमः   | उदुम्बर:  | बीजपूर  |
| <b>9</b> . | ॐ शनैश्चराय नमः | शमी       | उतत्ती  |
| ८.         | ॐ राहवे नम:     | दूर्वा    | नारिकेल |
| ۶.         | ॐ केतवे नम:     | कुश:      | दाडिम   |
|            |                 |           |         |

### ॥ अधिदेवतानां आवाहनम् होमः॥

| ₹. | ॐ त्र्यंबकं  | सूर्यदक्षिणपार्श्वे | ॐ ईश्वराय नम: |
|----|--------------|---------------------|---------------|
| ₹. | ॐ श्रीश्चते० | सोमदक्षिणपार्श्वे   | ॐ उमायै नमः   |

### 💠 हवनम् : प्रत्यधिदेवतानां आवाहनम् होमः 👁

| 3. | ॐ यदक्रन्द०    | भौमदक्षिणपार्श्वे      | ॐ स्कन्दाय नमः     |
|----|----------------|------------------------|--------------------|
| •  | ॐ विष्णोरराट०  | बुधदक्षिणपार्श्वे      | ॐ विष्णवे नमः      |
|    | ॐ आ ब्रह्मन्०  | बृहस्पतिदक्षिणपार्श्वे | ॐ ब्रह्मणे नमः     |
|    | ॐ सजोषाइन्द्र० | शुक्रदक्षिणपार्श्वे    | ॐ इन्द्राय नमः     |
|    | ॐ यमाय त्वा॰   | शनैश्चरदक्षिणपार्श्वे  | ॐ यमाय नमः         |
|    | ॐ कार्षिरसि०   | राहुदक्षिणपार्श्वे     | ॐ कालाय नमः        |
|    | ॐ चित्रावसो०   | केतुदक्षिणपार्श्वे     | ॐ चित्रगुप्ताय नमः |

# ॥ प्रत्यधिदेवतानां आवाहनम् होम:॥

| ٧. | ॐ अग्निदूतं०         | सूर्यवामपार्श्वे        | ॐ अग्नये नमः      |
|----|----------------------|-------------------------|-------------------|
| •  | ॐ आपोहिष्ठा०         | सोमवामपार्श्वे          | ॐ अद्भ्यो नमः     |
|    | ॐ स्योनापृथिवि०      | भौमवामपार्श्वे          | ॐ पृथिव्यै नमः    |
|    | ॐ इदं विष्णु॰        | बुधमवामपार्थे           | ॐ विष्णवे नमः     |
|    | ॐ त्रातारमिन्द्र०    | बृहस्पतिवामपार्श्वे     | ॐ इन्द्राय नमः    |
|    | ॐ अदित्यै रास्ना०    | शुक्रवामपार्श्वे        | ॐ इन्द्राण्यै नमः |
|    | ॐ प्रजापते०          | ञ<br>शनैश्चरवामपार्श्वे | ॐ प्रजापतये नमः   |
|    | ॐ नमोस्तु सर्पेभ्यो० | राहुवामपार्श्वे         | ॐ सर्पेभ्यो नमः   |
|    | ॐ ब्रह्मजज्ञानं०     | केतुवामपार्थे           | ॐ ब्रह्मणे नमः    |
| 3+ | - ***                | -                       |                   |

# ॥ पंचलोकपालानां वास्तुक्षेत्राधिपयोः च आवाहनम् होमः॥

| १. ॐ गणानान्त्वा    | राहोउत्तरत:   | ॐ गणपतये नमः     |
|---------------------|---------------|------------------|
| २. ॐ अम्बेऽअम्बिके० | शनेरुत्तरतः   | ॐ दुर्गायै नमः   |
| ३. ॐ वायोयेते०      | रवेरुत्तरत:   | ॐ वायवे नमः      |
| ४. ॐ घृतं घृत०      | राहो: दक्षिणे | ॐ आंकाशाय नमः    |
| ्. ॐ यावांकशा०      | केतो: दक्षिणे | ॐ अश्विभ्यां नमः |

#### 🛮 पाण्डित्य पूजा प्रकाश: 🛊

| ६. ॐ नहि स्पश०       | गुरो: उत्तरे         | ॐ क्षेत्रपालाय नमः |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| ७. ॐ वास्तोष्पते०    | क्षेत्राधिपउत्तरे    | ॐ वास्तोष्पतये नम: |  |  |  |  |  |
| ॥ दशदिक्पालाः॥       |                      |                    |  |  |  |  |  |
| १. ॐ त्रातारमिन्द्र० | पूर्वे               | ॐ इन्द्राय नम:     |  |  |  |  |  |
| २. ॐ त्वन्नो अग्ने०  | आग्रेय्यां           | ॐ अग्नेय नमः       |  |  |  |  |  |
| ३. ॐ यमाय त्वा०      | दक्षिणे              | ॐ यमाय नमः         |  |  |  |  |  |
| ४. ॐ असुन्वन्त०      | नैर्ऋत्यां           | ॐ निर्ऋतये नमः     |  |  |  |  |  |
| ५. ॐ तत्वायामि०      | पश्चिम               | ॐ वरुणाय नम:       |  |  |  |  |  |
| ६. ॐ आनोनियुद्धि०    | वायव्यां             | ॐ वायवे नम:        |  |  |  |  |  |
| ७. ॐ वयथ्श्सोम०      | उत्तरे               | ॐ सोमाय नम:        |  |  |  |  |  |
| ८. ॐ तमीशानं०        | ऐशान्यां             | ॐ ईशानाय नम:       |  |  |  |  |  |
| ९. ॐ अस्मेरुद्रा०    | ईशानेन्द्रयोर्मध्ये  | ॐ ब्रह्मणे नम:     |  |  |  |  |  |
| १०. ॐ स्योनापृथिवि०  | निर्ऋतिवरुणयोर्मध्ये | ॐ अनंताय नम:       |  |  |  |  |  |

सूर्यः शौर्यमथेन्दुरुच्चपदवीं सन्मंगलम् मंगलः सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रः सुखं शं शनिः। राहुः बाहुबलं करोतु विपुलं केतुः कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु सततं सर्वे प्रसन्ना ग्रहाः॥

॥ गृह शिख्यादि वास्तुमंडलदेवता ( ६४ पद ) आवाहनम् होम:॥ ध्यानम्

ॐ वास्तोष्पतिं महादेव सर्वसिद्धि विधायकम्। शांतिकर्तारमीशानं तं वास्तु प्रणमाम्यहम्॥१॥ 🛊 हवनम् : वास्तुमण्डलदेवतानां🗣

### नमस्ते वास्तुपुरुष भूशय्या भिरतं प्रभो। मद्गृहे धनधान्यादि समृद्धिं कुरु सर्वदा॥२॥

३. ॐ जयंताय नमः २. ॐ पर्जन्याय नमः १. ॐ शिखिने नमः ६. ॐ सत्याय नमः ५. ॐ सूर्याय नमः ४. ॐ इंन्द्राय नमः ९. ॐ वायवे नमः ८. ॐ अन्तरिक्षाय नमः ७. ॐ भृशाय नमः १२. ॐ गृहक्षताय नमः ११. ॐ वितथाय नमः १०, ॐ पूष्णे नमः १५. ॐ भृंगराजाय नमः १४. ॐ गंधर्वाय नमः १३. ॐ यमाय नमः १८. ॐ दौवारिकाय नमः १७. ॐ पितृभ्यो नमः १६. ॐ मृगाय नमः २१. ॐ वरुणाय नमः २०. ॐ पुष्पदंताय नमः १९. ॐ सुग्रीवाय नम: २४. ॐ पापाय नमः २३. ॐ शेषाय नमः २२. ॐ असुराय नमः २७. ॐ मुख्याय नमः २६. ॐ नागाय नमः २५. ॐ रोगाय नमः ३०. ॐ उरगाय नमः २९. ॐ सोमाय नमः २८. ॐ भल्लाटाय नमः ३३. ॐ अद्भयो नमः ३२. ॐ दितये नमः ३१. ॐ अदितये नमः ३६. ॐ सावित्राय नमः ३५. ॐ अर्यम्णे नमः ३४. ॐ आपवत्साय नमः ३९. ॐ विबुधाधिपाय नम: ३८. ॐ विवस्वते नमः ३७. ॐ सवित्रे नमः ४२. ॐ राजयक्ष्मणे नमः ४१. ॐ मित्राय नमः ४०. ॐ जयन्ताय नमः ४५. ॐ ब्रह्मणे नम: ४४. ॐ पृथ्वीधराय नमः ४३. ॐ रुद्राय नमः ४८. ॐ पूतनायै नमः ४७. ॐ विदार्ये नमः ४६. ॐ चरक्यै नमः ५१. ॐ अर्यम्णे नमः ५०. ॐ स्कंदाय नमः ४९. ॐ पापराक्षस्यै नमः ५४. ॐ इंद्राय नमः ५३. ॐ पिलिपिच्छाय नमः ५२. ॐ जृंभकाय नमः ५७. ॐ निर्ऋतये नमः ५६. ॐ यमाय नमः ५५. ॐ अग्नये नमः ६०. ॐ कुबेराय नमः ५९. ॐ वायवे नमः ५८. ॐ वरुणाय नमः ६३. ॐ ब्रह्मणे नमः ६२. ॐ ईशानाय नमः ६१. ॐ शंकराय नमः ६४. ॐ अनंताय नमः

#### ॥ मंडप वास्तुमण्डलदेवतानां ( ब्रह्मादि ८१ पद ) आवाहनम् होमः ॥ ध्यानम्

प्रतिष्ठा सर्वदेवानां मैत्रवरुण निर्मिता। प्रतिष्ठान्ते करोम्यत्र मंडले दैवतैः सह॥१॥

### यथा मेरुगिरे शृंगं देवानामालयः सदा। तथा ब्रह्मादि देवानां मम गृहे स्थिरो भव॥२॥

| राजा अल्लाद            | द्याना मम गृह            | स्थरा भव॥२॥            |
|------------------------|--------------------------|------------------------|
| १. ॐ ब्रह्मणे नम:      | २. ॐ अर्थम्णे नम:        | ३. ॐ विवस्वते नम:      |
| ४. ॐ मित्राय नम:       | ५. ॐ पृथ्वीधराय नम:      | ६. ॐ सावित्राय नम:     |
| ७. ॐ सवित्रे नम:       | ८. ॐ विबुधाधिपाय नम      | ः ९. ॐ जयाय नमः        |
| १०. ॐ राजयक्ष्मणे नमः  | ११. ॐ रुद्राय नम:        | १२. ॐ अद्भ्यो नमः      |
| १३. ॐ आपवत्साय नम:     | १४. ॐ शिखिने नम:         | १५. ॐ पर्जन्याय नम:    |
| १६. ॐ जयन्ताय नम:      | १७. ॐ कुलिशाय नम:        | १८. ॐ सूर्याय नम:      |
| १९. ॐ सत्याय नम:       | २०. ॐ भृशाय नम:          | २१. ॐ आकाशाय नम:       |
| २२. ॐ वायवे नम:        | २३. ॐ पूष्णे नम:         | २४. ॐ वितथाय नम:       |
| २५. ॐ गृहक्षताय नमः    | २६. ॐ यमाय नम:           | २७. ॐ गन्धर्वाय नम:    |
| २८. ॐ भृङ्गराजाय नम:   | २९. ॐ मृगाय नम:          | ३०. ॐ पितृभ्यो नम:     |
| ३१. ॐ दौवारिकायनम:     | ३२. ॐ सुग्रीवाय नम:      | ३३. ॐ पुष्पदन्ताय नमः  |
| ३४. ॐ वरुणाय नमः:      | ३५. ॐ असुराय नम          | ३६. ॐ शोषाय नम:        |
| ३७. ॐ पापाय नम:        | ३८. ॐ रोगाय नम:          | ३९. ॐ अहये नम:         |
| ४०. ॐ मुख्याय नम:      | ४१. ॐ भल्लाटाय नम:       | ४२. ॐ सोमाय नम:        |
| ४३. ॐ सर्पाय नम:       | ४४. ॐ अदितये नम:         | ४५. ॐ दितये नम:        |
| ४६. ॐ चरक्यै नम:       | ४७. ॐ विदार्यें नम:      | ४८. ॐ पूतनायै नमः      |
| ४९. ॐ पापराक्षस्यै नम: | ५०. ॐ स्कन्दाय नमः       | ५१. ॐ अर्यम्णे नम:     |
| ५२. ॐ जृम्भकाय नमः     | ५३. ॐ पिलिपिच्छाय नम:    | ५४. ॐ इन्द्राय नम:     |
| ५५. ॐ अग्नये नम:       | ५६. ॐ यमाय नमः           | ५७. ॐ निर्ऋतये नम:     |
| ५८. ॐ वरुणाय नम:       | ५९. ॐ वायवे नमः          | ६०. ॐ कुबेराय नमः      |
| ६१. ॐ ईशानाय नम:       | ६२. ॐ ब्रह्मणे नमः       | ६३. ॐ अनन्ताय नम:      |
| ६४. ॐ उग्रसेनाय नम:    | ६५. ॐ डामराय नम:         | ६६. ॐ हेतुकाय नम:      |
| ६७. ॐ महाकालाय नम:     | ६८. ॐ कालाप नम:          | ६९. ॐ पिलिपिच्छाय नमः  |
| ७०. ॐ खेचरायनम:        | ७१. ॐ त्रिपुरान्तकाय नमः | ७२. ॐ अग्निवैतालाय नम: |
| ७३. ॐ तलवासिने नम:     | ७४. ॐ ध्रुवाय नम:        | ७५. ॐ करालाय नम:       |
| ७६. ॐ एकपदाय नम:       | ७७. ॐ भीमरूपाय नम:       | ७८. ॐ असिवैतालाय नम:   |
| ७९. ॐ शंकराय नम:       | ८०. ॐ वास्तुपुरुषाय नम:  | ८१. ॐ अघोराय नम:       |
|                        |                          |                        |

#### 💠 हवनम् : चतुष्षष्टियोगिनीदेवता 👁

# ॥ चतुष्वष्टियोगिनीदेवता आवाहनम् होमः ॥ ( देवी यागे )

| ॥ अपुज्याष्ट्रचा । ॥ ५    |                        |                         |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| १. ॐ विश्वदुर्गायै नमः    | २. ॐ उद्योतिन्यै नमः   | ३. ॐ मालाधर्ये नमः      |
| ४. ॐ महामायायै नमः        | ५. ॐ मायावत्यै नमः     | ६. ॐ शुभायै नमः         |
| ७. ॐ यशस्विन्यै नमः       | ८. ॐ त्रिनेत्रायै नमः  | ९. ॐ लोलजिह्वायै नमः    |
| १०. ॐ शंखिन्यै नमः        | ११. ॐ यमघंटायै नमः     | १२. ॐ कालिकायै नमः      |
| १३. ॐ चर्चिकायै नमः       | १४. ॐ यक्षिण्यै नमः    | १५. ॐ सरस्वत्यै नमः     |
| १६, ॐ चंडिकायै नमः        | १७. ॐ चित्रघंटायै नमः  | १८. ॐ सुगन्धायै नमः     |
| १९. ॐ कामाक्ष्यै नमः      | २०. ॐ भद्रकाल्यै नमः   | २१. ॐ परायै नमः         |
| २२. ॐ क्रान्तराक्ष्यै नमः | २३. ॐ कोटराक्ष्यै नमः  | २४. ॐ नीलांकायै नमः     |
| २५. ॐ सर्वमंगलायै नमः     | २६. ॐ ललितायै नमः      | २७. ॐ त्वरितायै नमः     |
| २८, ॐ भुवनेश्वर्ये नमः    | २९. ॐ खड्गपाण्यै नमः   | ३०. ॐ शूलिन्यै नमः      |
| ३१. ॐ दंडिन्यै नमः        | ३२. ॐ अम्बिकायै नमः    | ३३. ॐ शूलेश्वर्ये नमः   |
| ३४. ॐ बाणवत्यै नमः        | ३५. ॐ धनुर्धर्ये नमः   | ३६. ॐ महोल्लासायै नमः   |
| ३७, ॐ विशालाक्ष्यै नमः    | ३८. ॐ त्रिपुरायै नमः   | ३९, ॐ भगमालिन्यै नमः    |
| ४०. ॐ दीर्घकेश्यै नमः     | ४१. ॐ घोरघोणायै नमः    | ४२. ॐ वाराह्ये नमः      |
| ४३. ॐ महोदर्यै नमः        | ४४. ॐ कामेश्वर्ये नमः  | ४५. ॐ गुह्येश्वर्ये नमः |
| ४६. ॐ भूतनाथायै नमः       | ४७. ॐ महारवायै नमः     | ४८. ॐ ज्योतिष्मत्यै नमः |
| ४९. ॐ कृतिवासायै नमः      | ५०, ॐ मुंंडिन्यै नमः   | ५१. ॐ शववाहिन्यै नमः    |
| ५२. ॐ शिवाङ्कायै नमः      | ५३. ॐ लिङ्गहस्तायै नमः | ५४. ॐ भगवक्त्रायै नमः   |
| ५५. ॐ गगनायै नमः          | ५६. ॐ मेघवाहनायै नमः   | ५७. ॐ मेघघोषायै नमः     |
| ५८. ॐ नारसिंह्यै नमः      | ५९. ॐ कालिन्द्यै नमः   | ६०. ॐ श्रीधर्ये नमः     |
| ६१. ॐ तेजस्यै नमः         | ६२. ॐ श्यामायै नमः     | ६३. ॐ मातंग्यै नमः      |
| ६४. ॐ नरवाहनायै नमः       | ६५. ॐ इन्द्राण्यै नमः  | ६६. ॐ दुर्गायै नमः      |
| ६७. ॐ जयायै नमः           | ६८. ॐ विजयायै नमः      | ६९. ॐ अजितायै नमः       |
| ७०. ॐ विश्वमंगलायै नमः    | ७१. ॐ भद्ररूपिण्यै नमः | ७२. ॐ भुवनेश्वर्यें नमः |
|                           |                        |                         |

७३. ॐ श्रीराजराजेश्वर्यें नमः

### ॥ गजाननादि चतुःषष्टि योगिनी देवता आवाहनम् होमः॥ (गणेश, रुद्र, विष्णवादि देवयागे)

महाकाली—ॐ अम्बेऽअम्बिकेऽम्बालिके नमानय तिकश्चन। ससरत्त्यश्वकः सुभद्रिकाकांम्पी महालक्ष्मी - ॲ श्रीश्चते लक्ष्मी ....

महासरस्वती —ॐ पावकानः सरस्वती व्वाजेभिर्व्वाजिनीविती। रुज्ञं व्वष्टुधियावसुः॥

| _                              |             |    |                                        |              |            |                      |    |
|--------------------------------|-------------|----|----------------------------------------|--------------|------------|----------------------|----|
| १. ॐ महाकाल्यै नमः             | ٦.          | 3, | <ul><li>महालक्ष्म्यै नमः</li></ul>     | ₹.           | «Е         | महासरस्वत्यै नमः     | :  |
| ४. ॐ गजाननायै नम:              | ч.          | 3, | <ul> <li>सिंहमुख्यै नमः</li> </ul>     | ξ.           | 3% 7       | गृधास्यायै नम:       |    |
| ७. ॐ काकतुण्डिकायै नमः         | ८.          | 3% | <ul> <li>उष्ट्रग्रीवायै नमः</li> </ul> | ۶.           | 7<br>0     | हयग्रीवायै नम:       |    |
| १०. ॐ वाराह्यै नम:             | ११.         | 3% | शरभानायै नम:                           | १२.          | 3% 7       | उलूकिकायै नम:        |    |
| १३. ॐ शिवारावायै नम:           | १४.         | žE | मयूर्ये नमः                            | १५.          | <b>«</b> г | बिकटाननायै नम:       | :  |
| १६. ॐ अष्टवक्रायै नम:          | १७.         | žE | · कोटराक्ष्यै नमः                      | १८.          | <u>, %</u> | कुब्जायै नम:         |    |
| १९. ॐ विकटलोचनायै नमः          | २०.         | žE | · शुष्कोदर्ये नम:                      | २१.          | ₹<br>5 %E  | ललज्जिह्नायै नमः     |    |
| २२. ॐ श्वदंष्ट्रायै नम:        | २३.         | ŏε | वानराननायै नमः                         | २४,          | 7<br>~E    | रुक्षाक्ष्यै नम:     |    |
| २५. ॐ केकराक्ष्यै नमः          |             |    | वृहत्तुण्डायै नमः                      | २७.          | ॐ र्       | पुराप्रियायै नम:     |    |
| २८. ॐ कपालहस्तायैनमः           | २९.         | άε | रक्ताक्ष्यै नमः                        | ₹0.          | 3× ₹       | राुक्यै नम:          |    |
| ३१. ॐ श्येन्यै नम:             | ३२.         | άε | कपोतिकायै नमः                          | ₹₹.          | τ ἄε       | गशहस्तायै नमः        |    |
| ३४. ॐ दण्डहस्तायै नम:          | ३५.         | άε | प्रचण्डायै नमः                         | ३६.          | ॐ र        | वण्डविक्रमायै नम     | ī: |
| ३७. ॐ शिशुघ्न्यै नम:           | ३८.         | ష  | पापहन्त्र्यै नम:                       | ३९.          | क ॐ        | काल्यै नम <u>ः</u>   |    |
| ४०. ॐ रुधिरपायिन्यै नम:        | ४१.         | šЕ | वसाधयायै नमः                           | ४२.          | ॐ ग        | ार्भभक्षायै नम:      |    |
| ४३. ॐ शवहस्तायै नम:            | 88.         | ăе | आन्त्रमालिन्यै नमः                     | ४५. ः        | Ŧ űE       | थूलकेश्यै नमः        |    |
| ४६. ॐ बृहत्कुक्ष्यै नम:        | 86.         | őЕ | सर्पास्यायै नमः                        | ٧८. <i>:</i> | ॐ प्रे     | तिवाहनायै नमः        |    |
| ४९. ॐ दन्दशूककरायै नम:         | 40.         | άε | क्रोंच्यै नम:                          | ५१. ३        | ॐ मृ       | गुशीर्षायै नमः       |    |
| ५२. ॐ वृषाननायै नमः            | ५३.         | άε | व्यात्तास्यायै नम:                     | 48. 3        | ક્રું ધૃ   | मिनि:श्वासायै नमः    | :  |
| ५५. ॐ व्योमैकचरणोर्ध्वंदृशे नम | :५६.        | őЕ | तापिन्यै नमः                           | ५७. ३        | क व्य      | गोषणीदृष्ट्यै नमः    |    |
| ५८. ॐ कोर्ट्यें नम:            | ५९.         | άE | स्थूलनासिकायै नम:                      | ६०. ३        | ने ०ँ      | त्रद्युत्प्रभायै नमः |    |
| ६१. ॐ बलाकास्यायै नमः          | <b>६</b> २. | άε | मार्जार्थे नम:                         | ६३. ड        | ॐ व        | न्टपूतनायै नमः       |    |

६३. ॐ क्रोधभै नमः

## o हवनम् : चतुष्वटिभैरवदेवता 👁

| ६४. ॐ अट्टाट्टहासायै नमः | ६५. ॐ कामाक्ष्यै नमः | ६६. ॐ मृगाक्ष्यै नमः |
|--------------------------|----------------------|----------------------|
| ६७. ॐ मृगलोचनायै नमः     |                      |                      |

# ॥ चतुष्पष्टिभैरवदेवता आवाहनम् होमः॥ ( देवी यागे )

| ॥ चतुष्पष्टिभैरवद      | ्वता आवाहनम् हामः        | ा ( ६वा याग )                |
|------------------------|--------------------------|------------------------------|
| १. ॐ श्रीमद्भैरवाय नमः | २. ॐ शंभुभैरवाय नमः      | ३. ॐ नीलकंठभै नमः            |
| ४. ॐ विशालभै नमः       | ५. ॐ मार्तंडभै नमः       | ६. ॐ मनुप्रभभै नमः           |
| ७. ॐ स्वच्छन्दभै नमः   | ८. ॐ असिताङ्गभै नमः      | ९. ॐ खेचरभै नमः              |
| १०, ॐ संहारभै नम:      | ११. ॐ विरूपभै नमः        | १२. ॐ विरूपाक्षभै नमः        |
| १३. ॐ नानारूपधरभै नमः  | १४. ॐ वराहभै नमः         | १५. ॐ रुरुभैरवाय नमः         |
| १६. ॐ कंदुवर्णभै नमः   | १७. ॐ सुगात्रभै नमः      | १८. ॐ उन्मत्तभै नमः          |
| १९. ॐ मेघनादभै नमः     | २०. ॐ मनोवेगभै नमः       | २१. ॐ क्षेत्रपालभै नमः       |
| २२. ॐ विपापहारभै नमः   | २३. ॐ निर्भयभै नमः       | २४. ॐ विजीतभै नमः            |
| २५. ॐ प्रेतभैरवाय नमः  | २६. ॐ लोकपालभै नमः       | २७. ॐ गदाधरभै नमः            |
| २८. ॐ वज्रहस्तभै नमः   | २९. ॐ महाकालभै नमः       | ३०. ॐ प्रचंडभै नमः           |
| ३१. ॐ अजेयभै नमः       | ३२. ॐ अन्तकभै नमः        | ३३. ॐ भ्रामकभै नमः           |
| ३४. ॐ संहारभै नमः      | ३५. ॐ कुलपालभै नमः       | ३६. ॐ चंडपालभै नमः           |
| ३७. ॐ प्रजापालभै नमः   | ३८. ॐ रक्तांगभै नमः      | ३९. ॐ वेगावीक्षणभै नमः       |
| ४०. ॐ अरुणभै नमः       | ४१. ॐ धरापालभै नमः       | ४२. ॐ कुंडलनेत्रभै नमः       |
| ४३. ॐ मंत्रनाथभै नमः   | ४४. ॐ रुद्रपितामहभै नमः  | ४५. ॐ विष्णुभैरवाय नमः       |
| ४६. ॐ बटुकनाथभै नमः    | ४७. ॐ भूतनाथभै नमः       | ४८. ॐ बैतालभै नमः            |
| ४९. ॐ त्रिनेत्रभै नमः  | ५०. ॐ त्रिपुरान्तकभै नमः | ५१. ॐ वरदभै नमः              |
| ५२. ॐ पर्वतवासभै नमः   | ५३. ॐ शशिसकलभूषणभै       | नम:५४.ॐ सर्वभूतह्रदभै नम:    |
| ५५. ॐ घोरसायकभै नमः    | ५६. ॐ भयंकरभै नमः        | ५७. ॐ भुक्तिमुक्तिप्रदभै नमः |
| ५८. ॐ कालाग्निभै नमः   | ५९. ॐ महारुद्रभै नमः     | ६०. ॐ भयानकभै नमः            |
| •                      |                          | ··· / /                      |

६२. ॐ भीषणभै नमः

६४. ॐ सुखसंपत्तिदायक

६१. ॐ दक्षिणमुखभै नमः

भैरवाय नमः

## ॥ क्षेत्रपालदेवानां आवाहनम् होमः॥ (गणेश, रुद्र, विष्णवादि यागे)

## ध्यानम्

ॐ नमोस्तु सर्पेब्भ्योयेकेच पृत्वी मनु। ये अन्तरिक्क्षेयेदिवि तेत्भ्य सर्प्पेब्भ्यो नमः॥१॥ यं यं यक्षरुपं दशदिशि वदनं भूमिकम्पायमानं। सं सं संहारमूर्तिं शिरमुकुट जटाशेखरं चन्द्रविम्बम्॥२॥ दंदंदं दीप्तकायं विकृत नखमुखं चोर्ध्वरेखाकपालं। पं पं पं पापनाशं पणतपशुपतिं क्षेत्रपालं नमामि॥३॥

|                       | -                      | · ·                     |
|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| १. ॐ क्षेत्रपालाय नमः | २. ॐ अजराय नमः         | ३. ॐ व्यापकाय नमः       |
| ४. ॐ इन्द्रचौराय नम:  | ५. ॐ इन्द्रमूर्तये नम: | ६. ॐ उक्षाय नमः         |
| ७. ॐ कूष्माण्डाय नम:  | ८. ॐ वरुणाय नमः        | ९. ॐ बटुकाय नमः         |
| १०. ॐ विमुक्ताय नम:   | ११. ॐ लिप्तकाय नम:     | १२. ॐ लिलाकाय नम:       |
| १३. ॐ एकदंष्ट्राय नम: | १४. ॐ ऐरावताय नम:      | १५. ॐ ओषधिघ्नाय नम:     |
| १६. ॐ बन्धनाय नम:     | १७. ॐ दिव्यकाय नमः     | १८. ॐ कम्बलाय नमः       |
| १९. ॐ भीषणाय नम:      | २०. ॐ गवयाय नमः        | २१. ॐ घण्टाय नम:        |
| २२. ॐ व्यालाय नम:     | २३. ॐ अणवे नमः         | २४. ॐ चन्द्रवारुणाय नम: |
| २५. ॐ घटाटोपाय नम:    | २६. ॐ जटालाय नम:       | २७. ॐ क्रतवे नम:        |
| २८. ॐ घण्टेश्वराय नम: | २९. ॐ विटङ्काय नम:     | ३०. ॐ मणिमानाय नम:      |
| ३१. ॐ गणबन्धवे नमः    | ३२. ॐ डामराय नम:       | ३३. ॐ ढुण्डिकर्णाय नम:  |
| ३४. ॐ स्थविराय नम:    | ३५. ॐ दन्तुराय नमः     | ३६. ॐ धनदाय नम:         |
| ३७. ॐ नागकर्णाय नम:   | ३८. ॐ महाबलाय नम:      | ३९. ॐ फेत्काराय नम:     |
| ४०. ॐ चीकराय नमः      | ४१. ॐ सिंहाय नम:       | ४२. ॐ मृगाय नम:         |
| ४३. ॐ यक्षाय नम:      | ४४. ॐ मेघवाहनाय नम:    | ४५. ॐ तीक्ष्णोष्ठाय नम: |
| ४६. ॐ अनलाय नम:       | ४७. ॐ शुक्लतुण्डाय नम: | ४८. ॐ सुधालापाय नम:     |
| ४९. ॐ बर्बरकाय नमः    | ५०. ॐ पवनाय नमः        | ५१. ॐ पावनाय नमः        |

# ॥ सर्वतोभद्रमण्डलदेवतानां आवाहनम् होमः ॥ प्रतिष्ठा सर्वदेवानां मित्रावरुण निर्मिता। प्रतिष्ठां ते करोम्यत्र मण्डले दैवतैः सह॥

१. ॐ ब्रह्मणे नमः

२. ॐ सोमाय नमः

३. ॐ ईशानाय नमः

४. ॐ इन्द्राय नमः

५. ॐ अग्नये नमः

६. ॐ यमाय नमः

७. ॐ नैर्ऋतये नमः

८. ॐ वरुणाय नमः

९. ॐ वायवे नमः

१०. ॐ अष्टवसुभ्यो नमः

११. ॐ एकादशरुद्रेभ्यो नमः

१२. ॐ द्वादशादित्येभ्यो नमः

१३. ॐ अश्विभ्यां नमः

१४. ॐ सपैतृकविश्वेभ्यो० देवे० नमः

१५. ॐ सप्तयक्षेभ्यो नमः

१६. ॐ भूतनागेभ्यो नमः

१७. ॐ गन्धर्वाप्सेरोभ्यो नमः

१८. ॐ स्कन्दाय नमः

१९. ॐ नन्दीश्वराय नमः

२०. ॐ शूलमहाकालाभ्यां नमः

२१. ॐ दक्षादिसप्तगणेभ्यो नमः

२२. ॐ दुर्गायै नमः

२३. ॐ विष्णवे नमः

२४. ॐ स्वधायै नमः

२५. ॐ मृत्युरोगाभ्यां नमः

२६. ॐ गणपतये नमः

२७. ॐ अद्भ्यो नमः

२८. ॐ मरुद्भ्यो नमः

२९. ॐ पृथिव्यै नमः

३०. ॐ गङ्गादिनदीभ्यो नमः

३१. ॐ सप्तसागरेभ्यो नमः

३२. ॐ मेरवे नमः

३३. ॐ गदायै नमः

३४. ॐ त्रिशूलाय नमः

३५. ॐ वज्राय नमः

३६. ॐ शक्तये नमः

३७. ॐ दण्डाय नमः

३८. ॐ खङ्गाय नम:

३९. ॐ पाशाय नमः

४०. ॐ अंकुशाय नमः

४१. ॐ गौतमाय नमः

४२. ॐ भरद्वाजाय नमः

४३. ॐ विश्वामित्राय नमः

४४. ॐ कश्यपाय नमः

४५. ॐ जमदग्नये नमः

४६. ॐ वसिष्ठाय नमः

४७. ॐ अत्रये नमः

४८. ॐ अरुन्धत्यै नमः

४९. ॐ ऐन्द्रयै नमः

५०. ॐ कौमार्ये नमः

५१. ॐ ब्राह्मयै नमः

५२. ॐ वाराह्ये नमः

५३. ॐ चामुण्डायै नमः

५४. ॐ वैष्णव्यै नमः

५५. ॐ माहेश्वर्ये नमः

५६. ॐ वैनायक्यै नमः

# ॥ गौरीतिलकमण्डलस्थदेवानां आवाहनम् होमः॥

| ग भारताराकानण्डरास्यद्वामा आवाहनम् हामः॥ |                       |                     |  |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--|
| १. ॐ महाविष्णवे नम:                      | २. ॐ महालक्ष्म्यै नमः | ३. ॐ महेश्वराय नम:  |  |
| ४. महामायायै नम:                         | ५. ऋग्वेदाय नमः       | ६. यजुर्वेदाय नमः   |  |
| ७. सामवेदाय नम:                          | ८. अथर्ववेदाय नमः     | ९. अद्भ्यो नमः      |  |
| १०. जलोद्भवाय नम:                        | ११. ब्रह्मणे नमः      | १२. प्रजापतये नमः   |  |
| १३. शिवाय नम:                            | १४. अनन्ताय नमः       | १५. परमेष्ठिने नमः  |  |
| १६. धात्रे नम:                           | १७. विधात्रे नमः      | १८. अर्य्यमणे नमः   |  |
| १९. मित्राय नम:                          | २०. वरुणाय नमः        | २१. अंशुमते नम:     |  |
| २२. भगाय नमः                             | २३. इन्द्राय नम:      | २४. ॐ विवस्वते नम:  |  |
| २५. पूष्णे नमः                           | २६. पर्जन्याय नम:     | २७. त्वष्ट्रे नमः   |  |
| २८. दक्षयज्ञाय नमः                       | २९. देववसवे नम:       | ३०. महासुताय नमः    |  |
| ३१. सुधर्मणे नम:                         | ३२. शङ्खपदे नमः       | ३३. महावाहवे: नम:   |  |
| ३४. वपुष्मते नमः                         | ३५. अनन्ताय नमः       | ३६. महेरणाय नम:     |  |
| ३७. विश्वावसवे नम:                       | ३८. सुपर्वणे नमः      | ३९. विष्टराय नम:    |  |
| ४०. रुद्रदेवतायै नमः                     | ४१. ध्रुवाय नम:       | ४२. धरायै नम:       |  |
| ४३. सोमाय नमः                            | ४४. आपवत्साय नमः      | ४५. नलाय नमः        |  |
| ४६. अनिलाय नम:                           | ४७. प्रत्यूषाय नमः    | ४८. प्रभासाय नम:    |  |
| ४९. आवर्त्ताय नमः                        | ५०. सावर्त्ताय नमः    | ५१. द्रोणाय नमः     |  |
| ५२. पुष्कराय नमः                         | ५३. हीकार्यें नम:     | ५४. हींयै नम:       |  |
| ५५. कात्यायन्यै नमः                      | ५६. चामुण्डायै नमः    | ५७. महादिव्यायै नम: |  |
| ५८. महाशब्दायै नमः                       | ५९. सिद्धिदायै नम:    | ६०. ऐं नमः          |  |
| ६१. श्री श्रियै नम:                      | ६२. हीं हियै नम:      | ६३. लक्ष्म्यै नमः   |  |
| ६४. श्रियै नमः                           | ६५. सुघनाय नम:        | ६६. मेधायै नमः      |  |
| ६७. प्रज्ञायै नमः                        | ६८. मत्यै नम:         | ६९. स्वाहायै नम:    |  |
| ७०. सरस्वत्यै नमः                        | ७१. गौर्यें नम:       | ७२. पद्मायै नमः     |  |
| ७३. शच्यै नमः                            | ७४. सुमेधायै नम:      | ७५. सावित्र्यै नमः  |  |
| ७६. विजयायै नमः                          | ७७. देवसेनायै नमः     | ७८. स्वाहायै नमः    |  |
| ७९. स्वधायै नमः                          | ८०. मात्रे नमः        | ८१. गायत्र्यै नमः   |  |
|                                          |                       |                     |  |

## 💠 हवनम् : गौरीतिलक मण्डल देवता 👁

| ८२. लोकमात्रै नमः      | ८३. धृत्यै नमः         | ८४. पुष्ट्यै नमः         |
|------------------------|------------------------|--------------------------|
| ८५. तुष्ट्यै नमः       | ८६. आत्मकुलदेवतायै नमः | ८७. गणेश्वर्यै नमः       |
| ८८. कुलमात्रै नमः      | ८९. शान्त्यै नमः       | ९०. जयन्त्यै नमः         |
| ९१. मङ्गलायै नमः       | ९२. काल्यै नमः         | ९३. भद्रकाल्यै नमः       |
| ९४. कपालिन्यै नमः      | ९५. दुर्गायै नमः       | ९६. क्षमायै नमः          |
| ९७. शिवायै नमः         | ९८. धात्र्यै नमः       | ९९. स्वाहास्वधाभ्यां नमः |
| १००. दीप्यमानायै नमः   | १०१. दीप्यायै नमः      | १०२. सूक्ष्मायै नमः      |
| १०३. विभूत्यै नमः      | १०४. विमलायै नमः       | १०५. परायै नमः           |
| १०६. अमोघायै नमः       | १०७. विधूतायै नमः      | १०८. सर्वतोमुख्यै नम:    |
| १०९. आनन्दायै नमः      | ११०. नन्दिन्यै नमः     | १११. शक्त्यै नमः         |
| ११२. महासूक्ष्मायै नमः | ११३. करालिन्यै नमः     | ११४. भारत्यै नमः         |
| ११५. ज्योतिषे नमः      | ११६. ब्राह्मयै नमः     | ११७. माहेश्वर्यै नमः     |
| ११८. कौमार्यै नमः      | ११९. वैष्णव्यै नमः     | १२०. वाराह्यै नमः        |
| १२१. इन्द्राण्यै नमः   | १२२. चण्डिकायै नमः     | १२३. बुद्धयै नमः         |
| १२४. लज्जायै नमः       | १२५. वपुष्मत्यै नमः    | १२६. शान्त्यै नमः        |
| १२७. कान्त्यै नमः      | १२८. रत्यै नमः         | १२९. प्रीत्यै नमः        |
| १३०. कीर्त्यै नमः      | १३१. प्रभायै नमः       | १३२. काम्यायै नमः        |
| १३३. कान्तायै नमः      | १३४. ऋद्ध्यै नमः       | १३५. दयायै नमः           |
| १३६. शिवदूत्यै नमः     | १३७. श्रद्धायै नमः     | १३८. क्षमायै नमः         |
| १३९ क्रियायै नमः       | १४०. विद्यायै नमः      | १४१. मोहिन्यै नमः        |
| १४२. यशोवत्यै नमः      | १४३. कृपावत्यै नमः     | १४४. सलिलायै नमः         |
| १४५. सुशीलायै नमः      | १४६. ईश्वर्ये नमः      | १४७. सिद्धेश्वर्ये नमः   |
| १४८. द्वैपायनाय नमः    | १४९. भारद्वाजाय नमः    | १५०. मित्राय नमः         |
| १५१. सनकाय नमः         | १५२. गौतमाय नमः        | १५३. सुमन्तवे नमः        |
| १५४. त्वष्ट्रे नमः     | १५५. सनन्दाय नमः       | १५६. देवलाय नमः          |
| १५७, व्यासाय नमः       | १५८. ध्रुवाय नमः       | १५९. सनातनाय नमः         |
| १६०. वसिष्ठाय नमः      | १६१. च्यवनाय नमः       | १६२. पुष्कराय नमः        |
| १६३. सनत्कुमाराय नमः   | १६४. कण्वाय नमः        | १६५. मैत्राय नमः         |
| _                      |                        |                          |

## 🗣 पाण्डित्य पूजा प्रकाशः 💠

|                          | AV-                       |                             |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| १६६. कवये नम:            | १६७. विश्वामित्राय नम:    | १६८. वामदेवाय नमः           |
| १६९. सुमन्ताय नमः        | १७०. जैमिनये नम:          | १७१. क्रतवे नमः             |
| १७२. पिप्पलादाय नमः      | १७३. पराशराय नमः          | १७४. गर्गाय नम:             |
| १७५. वैशंपायनाय नमः      | १७६. मार्कण्डेयाय नम:     | १७७. मृकंडाय नमः            |
| १७८. लोमशाय नम:          | १७९. पुलहाय नमः           | १८०. पुलस्त्याय नमः         |
| १८१. वृहस्पतये नमः       | १८२. जमदग्नये नमः         | १८३. जामदग्न्याय नमः        |
| १८४. दालल्भ्या नम:       | १८५. गालवाय नमः           | १८६. याज्ञवल्काय नमः        |
| १८७. दुर्वाससे नम:       | १८८. सौभरये नम:           | १८९. जाबालये नम:            |
| १९०. बाल्मीकये नमः       | १९१. वह्वृचाय नमः         | १९२. इन्द्रप्रमितये नमः     |
| १९३. देवमित्राय नमः      | १९४. जाजलये नम:           | १९५. शकल्याय नमः            |
| १९६. मुद्गलाय नमः        | १९७. जातुकर्ण्याय नमः     | १९८. बलाकाय नमः             |
| १९९. कृपाचार्याय नमः     | २००. सुकर्मणे नम:         | २०१. कौशल्याय नमः           |
| २०२. ब्रह्माग्नये नमः    | २०३. गार्हपत्याग्नये नमः  | २०४. ईश्वराग्नये नमः        |
| २०५. दक्षिणाग्नये नमः    | २०६. वैष्णवाग्नये नमः     | २०७. आवहनीयाग्नये नम:       |
| २०८. सप्तजिह्वाग्नये नमः | २०९. इध्यमजिह्वाग्नये नमः | २१०. प्रवर्ग्याग्नये नमः    |
| २११. वडवाग्नये नम:       | २१२. जठराग्नये नमः        | २१३. लोकाग्नये नमः          |
| २१४. सूर्याय नम:         | २१५. वेदाङ्गाय नम:        | २१६. भानवे नमः              |
| २१७. इन्द्राय नम:        | २१८. खगाय नम:             | २१९. गभस्तिने नम:           |
| २२०. यमाय नम:            | २२१. अंशुमते नमः          | २२२. हिरण्यरेतसे नमः        |
| २२३. दिवाकराय नम:        | २२४. मित्राय नमः          | २२५. विष्णवे नमः            |
| २२६. शम्भवे नमः          | २२७. गिरिशाय नम:          | २२८. अजैकपदे नमः            |
| २२९. अहिर्बुध्न्याय नम:  | २३०. पिनाकपाणये नमः       | २३१. अपराजिताय नमः          |
| २३२. भुवनाधीश्वराय नम:   | २३३. कपालिने नम:          | २३४. विशांपतये नमः          |
| २३५. रुद्राय नेम:        | २३६. वीरभद्राय नमः        | २३७. अश्विनीकुमाराभ्यां नमः |
| २३८. आवहाय नम:           | २३९. प्रवहाय नमः          | २४०. उद्वहाय नम:            |
| २४१: संवहाय नम:          | २४२. विवहाय नमः           | २४३. परिवहाय नम:            |
| २४४. धरायै नमः           | २४५. अद्भ्यो नम:          | २४६. अग्नये नमः             |
| २४७. वायवे नम:           | २४८. आकाशाय नम:           | २४९. हिरण्यनाभाय नम:        |
|                          |                           |                             |

# हवनम् : लिङ्गतोभद्र मण्डलस्थ देवानां

| २५०. पुष्पञ्जयाय नमः     | २५१. द्रोणाय नमः    | २५२. शृंगिणे नमः       |
|--------------------------|---------------------|------------------------|
| २५३. वादरायणाय नमः       | २५४. अगस्त्याय नमः  | २५५. मनवे नमः          |
| २५६. कश्यपाय नमः         | २५७. धौम्याय नमः    | २५८. भृगवे नमः         |
| २५९. वीतिहोत्राय नमः     | २६०. मधुच्छंदसे नमः | २६१. वीरसेनाय नमः      |
| २६२. कृतवृष्णवे नमः      | २६३. अत्रये नमः     | २६४. मेधातिथये नमः     |
| २६५. अरिष्टनेमये नमः     | २६६. अङ्गिराय नमः   | २६७. इन्द्रप्रमदाय नमः |
| २६८. इध्मबाहवे नमः       | २६९. पिप्पलादाय नमः | २७०. नारदाय नमः        |
| २७१. अरिष्टसेनाय नमः     | २७२. अरुणाय नमः     | २७३. कपिलाय नमः        |
| २७४. कर्दमाय नमः         | २७५. मरीचये नमः     | २७६. क्रतवे नमः        |
| २७७. प्रचेतसे नमः        | २७८. उत्तमाय नमः    | २७९. दधीचये नमः        |
| २८०. श्राद्धदेवेभ्यो नमः | २८१. गणदेवेभ्यो नमः | २८२. विद्याधरेभ्यो नमः |
| २८३. अप्सरेभ्यो नमः      | २८४. यक्षेभ्योनमः   | २८५. रक्षेभ्यो नमः     |
| २८६. गन्धर्वेभ्यो नमः    | २८७. पिशाचेभ्यो नमः | २८८. गुह्यकेभ्यो नमः   |
| २८९. सिद्धदेवेभ्यो नमः   | २९०. औषधीभ्यो नमः   | २९१. भूतग्रामाय नमः    |
| २९२. चतर्विधभृतग्रामाय न | म:।                 |                        |

## ॥ इति गौरीतिलकमण्डल स्थितदेवानां होमः॥

# ॥ लिङ्गतोभद्र मण्डलस्थदेवानां आवाहनम् होमः॥

| THE INGINE             | 12011121211111         |                    |
|------------------------|------------------------|--------------------|
| १. ॐ असिताङ्ग भैरवाय न | मः २. रु रु भैरवाय नमः | ३. चण्ड भैरवाय नमः |
| ४. क्रोध भैरवाय नमः    | ४. उन्मत्त भैरवाय नमः  | ५. कपाल भैरवाय नम  |
| ६. भीषण भैरवाय नमः     | ७. संहार भैरवाय नमः    | ८. भवाय नमः        |
| ९. सर्वाय नमः          | १०. पशुपतये नमः        | ११. ईशानाय नमः     |
| १२. रुद्राय नमः        | १३. उग्राय नमः         | १४. भीमाय नमः      |
| १५. महते नमः           | १६. अनन्ताय नमः        | १७. वासुकये नमः    |
| १८. तक्षकाय नमः        | १९. कुलिशाय नमः        | २०. कर्कोटकाय नमः  |
| २१. शंखपालय नमः        | २२. कम्बलाय नमः        | २३. अश्वतराय नमः   |
| २४. शूलाय नमः          | २५. चन्द्र मौलिने नमः  | २६. चन्द्रमसे नमः  |
| २७. वृषभ ध्वजाय नमः    | २८. त्रिलोचनाय नमः     | २९. शक्ति धराय नमः |
| ३०. महेश्वराय नमः      | ३१. शूलपाणये नमः       |                    |

## ॥ वरुण मण्डल आवाहनम् होमः॥

१. ॐ वरुणाय नमः स्वाहा।

## ॥ जल मातृणां नामः॥

१. ॐ मत्स्यै नम:

२. ॐ कूम्यैं नम:

३. ॐ वाराह्यै नम:

४. ॐ दुर्दर्ये नम:

५. ॐ मकर्ये नमः

६. ॐ जलूक्यै नम:

७. ॐ तन्तुक्यै नम:

## ॥ जीव मातृणां नामः॥

१. ॐ कुमार्ये नम:

२. ॐ घनदायै नम:

३. ॐ नन्दायै नम:

४. ॐ विमलायै नम:

५. ॐ मङ्गलायै नमः

६. ॐ अचलायै नम:

७. ॐ पद्मायै नम:

#### ॥ स्थल मातृणां नाम:॥

१. ॐ ऊम्यैं नम:

२. ॐ लक्ष्म्यै नमः

३. ॐ महामायायै नम:

४. ॐ पान देव्यै नम:

५. ॐ वारुण्यै नमः

६. ॐ निर्मलायै नमः

७. ॐ गोधायै नम:

## रुद्द्रयागहवनमन्त्राः

ॐ गणानान्त्वा० स्वाहा।

ॐ अम्बेऽ अम्बिके० स्वाहा।

ॐ यज्जाग्रतः० (६ मन्त्राः) स्वाहा।

ॐ सहस्रशीर्षा० (१६ मन्त्रा:) स्वाहा।

ॐ अद्भ्यः सम्भृतः० (६ मन्त्राः) स्वाहा।

ॐ आशुः शिशानः० (१२ मन्त्राः) स्वाहा।

ॐ विब्ध्राड् बृहत्पिबतु॰ (१७ मन्त्रा:) स्वाहा।

ॐ भूः, ॐ भुवः, ॐ स्वः, ॐ नमस्ते रुद्र मन्त्र्यवऽउतोतऽइषवे नमः। बाहुब्भ्यामुतते नमः स्वाहा॥१॥

3ॐ या ते रुद्र शिवा तनूरघोरापापकाशिनी। तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभि चाकशीहि स्वाहा॥२॥

ॐ यामिषुङ्गिरिशन्त हस्ते व्बिभर्ष्य्यस्तवे। शिवाङ्गिरित्रताङ्कुरू मा हि७ सी: पुरुषंञ्जगत् स्वाहा॥३॥

ॐ शिवेन व्वचसा त्वा गिरिशाच्छा व्वदामसि। यथा नः सर्व्वमिज्जगदयक्ष्म्७ सुमनाऽअसत् स्वाहा॥४॥

ॐ अद्घ्यवोचदिधवक्ता प्रथमो दैव्वयो भिषक्। अहींश्च सर्व्वाञ्जभ्यन्त्र्स्वाश्च्य यातुधान्त्र्योऽधराचीः परासुव स्वाहा॥५॥

ॐ असौ यस्ताम्म्रोऽअरुण ऽउत बब्भुः सुमङ्गलः। ये चैन७ रुद्राऽअभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशो वैषा७ हेडऽईंमहे स्वाहा॥६॥

ॐ असौ योऽवसर्प्पति नीलग्ग्रीवो व्विलोहितः। उतैनङ्गोपाऽअ-द्दश्रन्नुदहार्ष्यः स दृष्ट्टो मृडयाति नः स्वाहा॥७॥

ॐ नमोऽस्तु नीलग्ग्रीवाय सहस्राक्क्षाय मीढुषे। अथो येऽ अस्य सत्त्वा नोऽहन्तेभ्योऽकरत्रम: स्वाहा॥८॥

ॐ प्रमुञ्च धन्नवनस्त्वमुभयोरात्क्न्योंज्जर्याम्। याश्च्य ते हस्तऽइषवः पराता भगवो व्यप स्वाहा॥९॥

ॐ व्विज्ज्यन्धनुः कपर्दिनो विशल्ल्यो बाणवाँ२ऽ उत्। अनेशन्नस्य याऽइषवऽ आभुरस्य निषङ्गधिः स्वाहा॥१०॥

ॐ या ते हेतिम्मींढुष्ट्टम हस्ते बभूव ते धनुः। तस्यास्मान्निव्वश्श्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज स्वाहा॥११॥

ॐ परि ते धन्न्वनो हेतिरस्मान्न्नृणक्तु व्विश्श्वतः। अथो यऽ इषुधिस्तवारेऽअस्मन्निधेहि तम् स्वाहा॥१२॥

ॐ अवतत्त्य धनुष्टवथ्रसहस्राक्ष शतेषुधे। निशीर्य्य शल्ल्यानां मुखा शिवो न: सुमना भव स्वाहा॥१३॥ ॐ नमस्तऽआयुधायानातताय धृष्णणवे। उभाञ्भ्यामुत ते नमो बाहुञभ्यान्तव धन्त्र्वने स्वाहा॥१४॥

ॐ मा नो महान्तमुत मा नोऽ अर्व्भकम्मा नऽ उक्षन्तमुत मा नऽ उक्षितम्।

मा नो व्वधीः पितरम्मोत मातरम्मा नः प्रियास्तन्त्र्वो रूद्र रीरिषः स्वाहा॥१५॥

ॐ मा नस्तोके तनये मा नऽ आयुषि मा नो गोषु मानोऽ अश्शेषु रीरिष:। मानो व्वीरान् रूद्र भामिनो व्यधीर्हविष्मन्तः सदमित्त्वा हवामहे स्वाहा॥१६॥

ॐ नमो हिरण्णयबाहवे सेनात्र्ये दिशाञ्च पतये नमः स्वाहा॥ १७॥

ॐ नमो वृक्षेब्भ्यो हरिकेशेब्भ्यः पशूनाम्पतये नमः स्वाहा॥ १८॥

ॐ नमः शष्पिञ्जराय त्विषीमते पथीनाम्पतये नमः स्वाहा॥ १९॥

ॐ नमो हरिकेषायोपवीतिने पुष्ट्टानाम्पतये नमः स्वाहा॥ २०॥

ॐ नमो बब्भ्लुशाय व्याधिनेन्नानाम्पतये नमः स्वाहा॥ २१॥

ॐ नमो भवस्य हेत्यै जगताम्पतये नमः स्वाहा॥ २२॥

ॐ नमो रूद्रायाततायिने क्षेत्राणाम्पतये नमः स्वाहा॥ २३॥

ॐ नमः सूतायाहन्त्यै व्वनानाम्पतये नमः स्वाहा॥ २४॥

ॐ नमो रोहिताय स्त्थपतये व्वृक्षाणाम्पतये नम: स्वाहा॥ २५॥

ॐ नमो भुवन्तये व्वारिवस्कृतायौषधीनाम्पतये नमः स्वाहा॥ २६॥

ॐ नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणाम्पतये नमः स्वाहा॥ २७॥

ॐ नमऽ उच्चेर्ग्योषायक्रन्दयते पत्तीनाम्पतये नमः स्वाहा॥ २८॥

ॐ नमः कृत्स्नायतया धावते सत्त्वनाम्पतये नमः स्वाहा॥ २९॥

ॐ नमः सहमानाय निळ्याधिनऽआळ्याधिनीनाम्पतये नमः स्वाहा ॥ ३० ॥

- ॐ नमो निषङ्गिणे कुकुभाय स्तेनानाम्पतये नमः स्वाहा॥ ३१॥
- ॐ नमो निचेरवे परिचरायारण्ण्यानाम्पतये नमः स्वाहा॥ ३२॥
- ॐ नमो व्वञ्चते परिवञ्चते स्तायूनाम्पतये नमः स्वाहा॥ ३३॥
- ॐ नमो निषङ्गिणऽ इषुधिमते तस्क्कराणाम्पतये नमः स्वाहा॥ ३४॥
- ॐ नमः सृकायिक्यो जिघाएं सद्ब्थ्यो मुष्णणताम्पतये नमः स्वाहा॥ ३५॥
- ॐ नमोऽ सिमद्ब्भ्यो नक्कञ्चञ्चरद्ब्भ्यो व्विकृन्तानाम्पतये नमः स्वाहा॥ ३६॥
  - ॐ नमऽ उष्ण्णीिषणे गिरिचराय कुलुञ्चानाम्पतये नमः स्वाहा॥ ३७॥
  - 3ॐ नमऽ इषुमद्ब्भ्यो धन्नवायिब्भ्यश्च वो नमः स्वाहा॥ ३८॥
  - ॐ नमऽ आतन्त्र्वानेब्भ्यः प्रतिद्धानेब्भ्यश्च वो नमः स्वाहा॥ ३९॥
  - ॐ नमऽ आयच्छद्बभ्योऽस्यद्बभ्यश्च वो नमः स्वाहा॥४०॥
  - 3ॐ नमो विसृजद्ब्भ्यो विद्ध्यद्ब्भ्यश्च वो नमः स्वाहा॥ ४१॥
  - ॐ नमः स्वपद्ब्भ्यो जाग्ग्रद्ब्भयश्च्च वो नमः स्वाहा॥४२॥
  - ॐ नमः शयानेबभ्यऽ आसीनेबभ्यश्च्य वो नमः स्वाहा॥ ४३॥
  - ॐ नमः स्तिष्ठद्ब्भ्यो धावद्ब्भ्चश्च्च वो नमः स्वाहा॥४४।।
  - ॐ नमः सभाबभ्यः सभापतिबभ्यश्च्य वो नमः स्वाहा॥ ४५॥

  - ॐ नमोऽ श्श्वेब्भ्योऽश्श्वपतिब्भ्यश्च्च वो नमः स्वाहा॥ ४६॥ नमोऽ आव्व्याधिनीब्भ्योव्विविद्ध्यन्तीब्भ्यश्च्व वो नमः
  - स्वाहा॥ ४७॥ ॐ नमऽ उगणाबभ्यस्तृुं हतीबभ्यश्च्च वो नमः स्वाहा॥४८॥ उँ नमो गणेब्भ्यो गणपतिब्भ्यश्च्च वो नमः स्वाहा॥ ४९॥ 3ॐ नमो व्यातेब्भ्यो व्यातपतिब्भ्यश्च्य वो नम: स्वाहा॥५०॥
    - ॐ नमो गृत्त्सेब्भ्यो गृत्त्सपतिब्भ्यश्च्च वो नम: स्वाहा॥५१॥

- ॐ नमो व्विरूपेक्यो व्विश्श्वरूपेव्यश्च्य वो नम: स्वाहा॥५२॥
- ॐ नमः सेनाब्भ्यः सेनानिब्भ्यश्च्च वो नमः स्वाहा॥५३॥
- ॐ नमो रथिब्भ्योऽ अरथेब्भ्यश्च्च वो नमः स्वाहा॥५४॥
- ॐ नमः क्षत्तृब्भ्यः सङ्गृहीतृब्भ्यश्च्च वो नमः स्वाहा॥५५॥
- ॐ नमो महद्ब्भ्योऽ अर्व्भकेन्थ्यश्च वो नमः स्वाहा॥५६॥
- ॐ नमस्तक्षब्भ्यो रथकारेब्भ्यश्च्य वो नमः स्वाहा॥५७॥
- ॐ नमः कुलालेब्भ्यः कम्मरिब्भ्यशच्च वो नमः स्वाहा॥५८॥
- ॐ नमो निषादेब्भ्यः पुञ्जिट्ठेब्भ्यश्च्च वो नमः स्वाहा॥५९॥
- ॐ नमः श्श्ववनिब्भ्यो मृगयुब्भ्यश्च्च वो नमः स्वाहा॥६०॥
- ॐ नमः श्रुबन्ध्यः श्रुथपतिबन्ध्यश्च्च वो नमः स्वाहा॥ ६१॥
- ॐ नमो भवाय च रुद्राय च स्वाहा॥६२॥
- ॐ नमः शर्व्वाय च पशुपतये च स्वाहा॥ ६३॥
- ॐ नमो नीलग्ग्रीवाय च शितिकण्ठाय च स्वाहा॥ ६४॥
- ॐ नमः कपर्दिने च ळ्युप्तकेशाय च स्वाहा॥ ६५॥
- ॐ नमः सहस्राक्क्षाय च शतधन्वने च स्वाहा॥६६॥
- ॐ नमो गिरिशयाय च शिपिविष्ट्टाय च स्वाहा॥ ६७॥
- ॐ नमो मीढुष्ट्टमाय चेषुमते च स्वाहा॥ ६८॥
- ॐ नमो ह्रस्वाय च व्वामनाय च स्वाहा॥६९॥
- ॐ नमो वृहते च व्वर्षीयसे च स्वाहा॥७०॥
- ॐ नमो व्वृद्धाय च सवृधे च स्वाहा॥७१॥
- ॐ नमो ऽग्र्याय च प्रथमाय च स्वाहा॥७२॥
- ॐ नमऽ आशवे चाजिराय च स्वाहा॥७३॥
- ॐ नम: शीग्घ्याय च शीब्भ्याय च स्वाहा॥७४॥

ॐ नमऽ उम्म्यीय चावस्वन्याय च स्वाहा॥७५॥ ॐ नमो नादेयाय च दीप्प्याय च स्वाहा॥ ७६॥ 3ॐ नमो ज्ज्येष्ट्ठाय च कनिष्ठाय च स्वाहा॥ ७७॥ ॐ नमः पूर्व्वजाय चापरजाय च स्वाहा॥ ७८॥ ॐ नमो मद्ध्यमाय चापगल्भाय च स्वाहा॥७९॥ ॐ नमो जघन्न्याय च बुद्ध्न्याय च स्वाहा॥८०॥ ॐ नमः सोबभ्याय च प्रतिसर्य्याय च स्वाहा॥८१॥ ॐ नमो य्याम्प्याय च क्षेम्प्याय च स्वाहा॥ ८२॥ ॐ नमः श्श्लोक्क्याय चावसात्र्याय च स्वाहा॥८३॥ ॐ नमऽउर्व्वर्य्याय च खल्ल्याय च स्वाहा॥ ८४॥ ॐ नमोळान्याय च कक्क्ष्याय च स्वाहा॥ ८५॥ ॐ नमः श्र्यवाय च प्रतिश्र्यवाय च स्वाहा॥ ८६॥ 🕉 नमऽआशुषेणाय चाशुरथाय च स्वाहा॥ ८७॥ ॐ नमः शूराय चावभेदिने च स्वाहा॥ ८८॥ 3ॐ नमो बिल्म्मिने च कवचिने च स्वाहा॥८९॥ ॐ नमो व्वर्म्मिणे च व्वरूथिने च स्वाहा॥९०॥ ॐ नमः श्र्रुताय च श्र्रुतसेनाय च स्वाहा॥ ९१॥ ॐ नमो दुन्दुब्भ्याय चाहनन्न्याय च स्वाहा॥९२॥ 🕉 नमो धृष्ण्यवे च प्प्रमृशाय च स्वाहा॥ ९३॥ ॐ नमो निषङ्गिणे चेषुधिमते च स्वाहा॥ ९४॥ 🕉 नमस्तीक्क्ष्णेषवे चायुधिने च स्वाहा॥ ९५॥ ॐ नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च स्वाहा॥ ९६॥ ॐ नमः स्नुत्याय च पत्थ्याय च स्वाहा॥९७॥

- ॐ नमः काट्टयाय च नीप्प्याय च स्वाहा॥ ९८॥
- ॐ नमः कुल्ल्याय च सरस्याय च स्वाहा॥ ९९॥
- ॐ नमो नादेयाय च व्वैशन्ताय च स्वाहा॥१००॥
- ॐ नमः कूप्प्याय चावट्टयाय च स्वाहा॥१०१॥
- ॐ नमो व्वीद्ध्य्राय चातप्प्याय च स्वाहा॥ १०२॥
- ॐ नमो मेग्घ्याय च व्विद्युत्याय च स्वाहा॥ १०३॥
- ॐ नमो व्वर्ष्याय चावर्ष्याय च स्वाहा॥१०४॥
- ॐ नमो व्वात्त्याय च रेष्मयाय च स्वाहा॥१०५॥
- ॐ नमो व्वास्तळ्याय च व्वास्तुपाय च स्वाहा॥ १०६॥
- ॐ नमः सोमाय च रूद्राय च स्वाहा॥१०७॥
- ॐ नमस्ताम्प्राय चारुणाय च स्वाहा॥ १०८॥
- ॐ नमः शङ्गवे च पशुपतये च स्वाहा॥ १०९॥
- ॐ नमऽउग्ग्राय च भीमाय च स्वाहा॥११०॥
- ॐ नमोऽग्ग्रेवधाय च दूरेवधाय च स्वाहा॥ १११॥
- ॐ नमो हन्त्रे च हनीयसे च स्वाहा॥ ११२॥
- ॐ नमो व्वृक्षेब्भ्यो हरिकेशोब्भ्यः स्वाहा॥ ११३॥
- ॐ नमस्ताराय स्वाहा॥ ११४॥
- ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च स्वाहा॥ ११५॥
- ॐ नमः शङ्कराय च मयस्क्कराय च स्वाहा॥ ११६॥
- ॐ नमः शिवाय च शिवतराय च स्वाहा॥ ११७॥
- ॐ नमः पार्षाय चावार्य्याय च स्वाहा॥ ११८॥
- ॐ नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च स्वाहा॥ ११९॥
- ॐ नमस्तीत्थ्याय च कूल्ल्याय च स्वाहा॥ १२०॥

ॐ नम: शष्ण्याय च फेत्र्याय च स्वाहा॥१२१॥ ॐ नम: सिकत्त्याय च प्प्रवाह्याय च स्वाहा॥ १२२॥ ॐ नमः किथ्अशिलाय च क्षयणाय च स्वाहा॥ १२३॥ 🕉 नमः कपर्दिने च पुलस्तये च स्वाहा॥ १२४॥ ॐ नमऽ इरिण्ण्याय च प्प्रपत्थ्याय च स्वाहा॥ १२५॥ ॐ नमो व्रज्ज्याय च गोष्ट्राय च स्वाहा॥ १२६॥ ॐ नमस्तल्प्याय च गेह्याय च स्वाहा॥१२७॥ 🕉 नमो हृदय्याय च निवेष्याय च स्वाहा॥ १२८॥ 🕉 नम: काट्टयाय च गह्वेष्ठ्राय च स्वाहा॥ १२९॥ ॐ नमः शुष्क्क्याय च हरित्त्याय च स्वाहा॥१३०॥ 🕉 नमः पार्थसळ्याय च रजस्याय च स्वाहा॥ १३१॥ ॐ नमो लोप्याय चोलप्याय च स्वाहा॥१३२॥ ॐ नमऽ ऊर्व्याय च सूर्व्याय च स्वाहा॥१३३॥ ॐ नमः पर्णाय च पर्णशदाय च स्वाहा॥ १३४॥ ॐ नमऽ उद्गुरमाणाय चाभिग्घ्नते च स्वाहा॥ १३५॥ ॐ नमऽ आखिदते च प्रखिदते च स्वाहा॥ १३६॥ ॐ नमऽ इषुकृद्बभ्यो धनुष्कद्बभ्यशच्च वो नम: स्वाहा॥ १३७॥ ॐ नमो वः किरिकेब्भ्यो देवानागुं हृदयेब्भ्यः स्वाहा॥१३८॥ ॐ नमो व्विचित्र्वकेब्भ्यो देवानागुं हृदयेब्भ्यः स्वाहा॥१३९॥ ॐ नमो व्विक्षिणत्केब्भ्योदेवानागुं हृदयेब्भ्यः स्वाहा॥ १४०॥ ॐ नमऽ अनिर्हतेब्भ्यो देवानागुं हृदयेब्भ्यः स्वाहा॥ १४१॥ अन्थसस्प्यते दरिद्र नीललोहित। द्रापेऽ

मेषाम्पशूनाम्मा भेर्म्मा रोड्मो च नः क्रिञ्चनाममत् स्वाहा॥ १४२॥

- ॐ इमा रुद्राय तवसे किपिर्दिने क्षयद्द्वीराय प्रभरामहे मती:। यथा शमसद् द्विपदे चतुष्पदे व्विश्श्वम्पृष्टंग्रामेऽ स्म्मिन्ननातुरम् स्वाहा॥ १४३॥
- ॐ या ते रुद्र शिवा तनूः शिवा व्विश्श्वाहा भेषजी। शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृढ़ जीवसे स्वाहा॥१४४॥
- ॐ परि नो रुद्रस्य हेतिर्व्वृणक्कु परि त्वेषस्य दुर्म्मतिरघायो:। अवस्त्थिरामघवद्ब्भ्यस्तनुष्ट्व मीङ्क्वस्तोकाय तनयाय मृड स्वाहा॥१४५॥
- ॐ मीढुष्ट्टम शिवतम शिवो नः सुमना भव। परमे व्वृक्षऽ आयुधन्निधाय कृत्तिं व्वासानऽ आ चर पिनाकम्बिब्भदागहि स्वाहा॥ १४६॥
- ॐ व्विकिरिद्र व्विलोहित नमस्तेऽ अस्तु भगवः। यास्ते सहस्रश्रहेतयोऽत्र्यमस्म्मित्रवपन्तु ताः स्वाहा॥१४७॥
- ॐ सहस्राणि सहस्रशो बाह्वोस्तव हेतय:। तासामीशानो भगव: पराचीना मुखा कृधि स्वाहा॥१४८॥
- ॐ असंख्याता सहस्राणि ये रुद्राऽ अधि भूम्म्याम्। तेषा७ सहस्र-योजनेऽवधत्र्वानि तत्रमसि स्वाहा॥१४९॥
- ॐ अस्म्मिन्न्म्हत्यर्ण्णवेऽन्तरिक्षे भवाऽ अधि। तेषा७ सहस्र-योजनेऽवधन्त्वानि तन्न्मसि स्वाहा॥१५०॥
- ॐ नीलग्ग्रीवाः शितिकण्ठा दिवर्ध रुद्द्राऽ उपश्र्यताः। तेषाथः सहस्रयोजनेऽवधन्नवानि तन्नमसि स्वाहा॥ १५१॥
- ॐ नीलग्ग्रीवाः शितिकण्ठाः शर्व्वाऽ अंधः क्षमाचराः। तेषाथः सहस्रयोजनेऽवधन्त्रानि तन्मसि स्वाहा॥१५२॥
- ॐ ये व्वृक्षेषु शिष्पिञ्जरा नीलग्ग्रीवा व्विलोहिता:। तेषाथ्य सहस्र-योजनेऽवधत्र्वानि तत्रमसि स्वाहा॥१५३॥
- ॐ ये भूतानामधिपतयो व्विशिखासः कपर्दिनः। तेषाथ्य सहस्र-योजनेऽवधत्र्वानि तत्रमसि स्वाहा॥१५४॥
- ॐ ये पथाम्पथिरक्षयऽ ऐलबृदाऽ आयुर्य्युधः। तेषाथः सहस्र-योजनेऽवधत्र्वानि तत्रमसि स्वाहा॥१५५॥

- 3ॐ ये तीर्त्थानि प्प्रचरन्ति सृकाहस्तानिषङ्गिणः। तेषाथः सहस्र-योजनेऽवधन्त्रानि तत्रमसि स्वाहा॥१५६॥
- 3ॐ येऽन्नेषु व्विविद्ध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान्। तेषाथ्य सहस्र-योजनेऽवधन्त्र्वानि तन्मसि स्वाहा॥१५७॥
- 3ॐ यऽ एतावन्तश्च भूया७'सश्च्च दिशो रुद्रा व्वितस्त्थिरे। तेषाथः सहस्रयोजनेऽवधत्र्वानि तत्र्मसि स्वाहा॥१५८॥
- ॐ नमोऽस्तु रुद्रेब्भ्योये दिवि येषां व्वर्षमिषवः। तेब्भ्योदश प्राचीर्दश दिक्षणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोद्ध्वाः। तेब्भ्योनमोऽ अस्तु तेनोऽवन्तु ते नो मृडयन्तु ते यन्द्रिष्मो यश्च नो द्वेष्ट्रि तमेषाञ्जम्भे दद्ध्ध्मः स्वाहा॥ १५९॥
- ॐ नमोऽस्तु रूद्रदेब्भ्योयेऽन्तरिक्षे येषां व्वातऽइषवः। तेब्भ्यो दश प्राचीर्द्दश दिक्षणा दश प्रतीचीर्द्दशोचीर्द्धशोद्ध्वाः। तेब्भ्यो नमोऽ अस्तु ते नोऽवन्तु ते नो मृडयन्तु ते यन्द्रिष्मो यश्च्चच नो द्वेष्ट्टि तमेषाञ्जम्भे दद्ध्यम् स्वाहा॥१६०॥
- 3ॐ नमोऽस्तु रुद्रदेब्भ्योये पृथिळ्यां येषामन्नऽमिषवः। तेब्भ्यो दश प्राचीर्द्दश दक्षिणा दश प्रीचीर्द्दशोदिर्द्ध्वाः तेब्भ्यो नमोऽ अस्तु ते नोऽवन्तु ते नो मृडयन्तु ते यन्द्विष्मो यश्च्य नो द्वेष्ट्टि तमेषाञ्जम्भे दद्ध्मः स्वाहा॥१६१॥
- ॐ भूः, ॐ भुवः, ॐ स्वः। ॐ व्वयएसोम (८ मन्त्राः) (पाठमात्रम्)। ॐ उग्ग्रश्च (७ मन्त्राः) (पाठमात्रम्) ॐ व्वाजश्च॥१॥ प्राणश्च॥२॥ ओजश्च॥३॥ ज्येष्ठयं च॥४॥ स्वाहा। ॐ सत्यञ्च॥१॥ ऋतञ्च॥२॥ शान्ता च०॥३॥ शञ्च०॥४॥ स्वाहा ॐ ऊर्क् च॥१॥ रियश्च॥२॥ वित्तञ्ज॥३॥ व्वीहयश्च॥४॥ स्वाहा।
  - ॐ अश्मा च॥१॥ अग्निश्च॥२॥ व्वसु च॥३॥ स्वाहा।
  - ॐ 😗 शुश्च० ॥ १ ॥ आग्ग्रयणश्च० ॥ २ ॥ स्तुचश्च० ॥ ३ ॥ स्वाहा ।
  - ॐ अग्निश्च मऽइन्द्रश्च॥१॥ मित्त्रश्च॥२॥ पृथ्वी च॥३॥ स्वाहा।
  - ॐ अग्निश्च॥१॥ व्रतञ्ज॥२॥ स्वाहा।

- ॐ एका च॥१॥ स्वाहा।
- ॐ चतस्त्रश्च॥१॥स्वाहा।
- ॐ त्र्यविश्च॥१॥ पष्ठुवाट् च॥२॥ स्वाहा।
- ॐ व्वाजाय स्वाहा०॥१॥ आयुर्य्यज्ञेन कल्पताम्०॥२॥ स्वाहा।
- ॐ ऋचं वाचम्० स्वाहा। ॐ यन्मे छिद्रम० स्वाहा।
- ॐ भूभुर्वः स्वः तस्तवितुः० स्वाहा। ॐ कयानश्चित्र० स्वाहा।
- ॐ कस्त्वा सत्यो मदानाम्० स्वाहा। ॐ अभी षु ण:० स्वाहा।
- ॐ कया त्वन्नऽ ऊत्याभि० स्वाहा। ॐ इन्द्रो व्विश्वस्य० स्वाहा।
- ॐ शं न्नो मित्रः शं वरुणाः० स्वाहा। शन्नो वाताः पवताथ्रशंनः स्वाहा।
  - ॐ अहानि शं भवन्तु न:० स्वाहा। ॐ शन्नो देवी:० स्वाहा।
  - ॐ स्योना पृथिवि स्वाहा। आपो हिष्ठा स्वाहा।
- ॐ यो वः शिवतमो रसः० स्वाहा। ॐ तस्माऽ अरं गमाम वः० स्वाहा।
- ॐ द्यौः शान्तिः० स्वाहा। ॐ दृते दृ�ह मा मित्रस्य मा चक्षुषा० स्वाहा।
- ॐ दृते दृ७ं० माज्योक्ते० स्वाहा। ॐ नमस्ते हरसे शोचिषे० स्वाहा।
- ॐ नमस्तेऽ अस्तु व्विद्युते० स्वाहा। ॐ यतो-यतः समीहसे० स्वाहा।
  - ॐ सुमित्रिया नऽ आपः० स्वाहा। ॐ तच्चक्षुर्देवहितम्० स्वाहा।
  - ॐ सद्योजातम० (५ मन्त्रा:) पाठमात्रम्
  - ततः षडङ्गन्यासं कुर्यादिति।

गुग्गुलहोम

मम गृहे भूतादिदोषनिवृत्ति अर्थं गुग्गुलहोम करिष्ये। ॐ ऋंबकं यजामहे० ॐ मृत्युंजय महादेव... स्वाहा।

#### सर्षपहोम

मम सर्वारिष्ट शांति अर्थं शत्रुबलक्षयार्थं सर्वपहोमं करिष्ये। ॐ सजोषा इन्द्र स गणो मरुभ्दिः सोमं पिब वृत्रहा शूर विद्वान्। जिह शत्रूँ १ रप मृधो नुदस्वाथाभयं कृणुिह विश्वतो नः॥ सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी। एवमेव त्वया कार्यं अस्मद् वैरिविनाशनम्॥ स्वाहा॥ उदकस्पर्शः।

#### लक्ष्मी होम

मम गृहे अलक्ष्मी विसर्जनार्थं महालक्ष्मी प्रसन्नातार्थं लक्ष्मीहोमं किरिष्ये। ॐ इदम्मे ब्रह्म च क्षत्रं चोभे श्रियमश्रुताम्। मिय देवा देधतु श्रियमुत्तमां तस्यै ते स्वाहा॥ या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी...० स्वाहा।

#### व्याहृतिहोम

कर्मणि न्यूनातिरिक्तदोष परिहारार्थं व्याहृतिहोमं करिष्ये। ॐ भूः स्वाहा। ॐ भुवः स्वाहा। ॐ स्वः स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा॥

#### स्विष्टकृत् होम

ॐ अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा। इदमग्नये स्विष्टकृते न मम।

## नवाहुतयः प्रोक्षण्यां त्यागः

१. ॐ अग्नये नमः

: इदमग्नये न मम।

२. ॐ वायवे नमः

: इदम् वायवे न मम।

३. ॐ सूर्याय नमः

: इदम् सूर्याय न मम।

४. ॐ अग्निवरुणाभ्यां नमः

: इदमग्नि वरुणाभ्यां न मम। पुन:

५. ॐ अग्निवरुणाभ्यां नमः

: इदमग्निवरुणाभ्यां न मम।

#### 🕈 पाण्डित्य पूजा प्रकाशः 💠

६. ॐ अग्निवरुणांभ्यां नम: : इदमग्निवरुणाभ्यां न मम।

६. ॐ अग्नये अयसे नमः : इदमग्नये अयसे न मम।

७. ॐ वरुणाय सवित्रे विष्णवे

विश्वेभ्योदेवेभ्यो मरुद्भ्यः

स्वर्केभ्यश्च नमः : इदम् वरुणाय सवित्रे विष्णवे

विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः

स्वर्केभ्यश्च न मम।

८. ॐ वरुणायादित्यायादितयेनमः : इदम् वरुणायादित्यायादितये न

मम।

९. ॐ प्रजापतये नमः : इदम् प्रजापतये न मम।

#### दशांशतर्पणमार्जनविधिः

पाठ अथवा जप का दशांश होम तत् दशांश तर्पण तत् दशांश मार्जन और तत् दशांश ब्राह्मण भोजन-नियम है।

#### आचमन प्राणायाम संकल्पः

कर्मणः सांगता सिद्धयर्थं जपदशाशने कृतस्य होमकर्मणः परिपूर्णतार्थ तत् दशांशेन तर्पण तत दशांशेन मार्जनं करिष्ये।

#### तर्पण

जल में कर्पूर, केसर आदि सुवासित पदार्थ डालकर उसमें तीर्थों का आवाहन अथवा तीर्थजल एवं दूध डालें। गंध पुष्प से मूलमंत्र से/ देवमंत्र से जल की पूजा करें। उसमें देवी का आवाहन करे।

अन्य पात्र में देवता की प्रतिमा रखें। प्रतिमा की पूजा करें। पश्चात् मूलमंत्र से/पाठमंत्र बोलते अभीष्ट देवता के नाम के साथ ''तर्पयामि'' पद जोड़ें। यथा—मंत्र: श्री महाकालीं तर्पयामि/चंडिकां तर्पयामि बोलकर किंचित् जल देवतीर्थं से प्रतिमा के पाँव पर छोड़ें। देवी अतिशय प्रसन्न हो रही हैं ऐसा करें। तर्पण पूर्ण होने पर प्राणायाम आदि करें। प्रतिमा को शुद्धजल से स्नान करायें व पूजा कर मूलस्थान पर रखें। जल स्थित देवता का विसर्जन करें व हृदय में स्थापित करें।

#### मार्जन विधि

आचमनं, प्राणायामः । मार्जन में दो विधान है—

- १. देवता की प्रतिमा पर जल से मार्जन करते मंत्रोच्चार।
- २. यजमान/अपने में देवता बुद्धि कर, देवता ध्यान कर पूजा करें।

मूलमंत्र/देवता मंत्र बोलते देवता का ध्यान सतत रखते हुए देवता का नाम लेकर **मार्जयामि** अथवा अभिषिंचामि नमः पद जोड़ें और अपने पर जल का मार्जन करें।

#### संकल्प

अनेन तर्पणेन मार्जनेन च..... देवता प्रीयताम्। बोलते जल देवता को अर्पित करें। प्रतिमा पर मार्जन किया हो तो जल का विसर्जन करें।

## ॥ अथ बलिदानम्॥

#### हस्ते जलमादाय

कृतस्य कर्मणः सांगतासिद्ध्यर्थं दिक्पाल देवतासमन्वित-स्थापितमण्डल-देवतानां पूजनपूर्वकं बलिदानकर्माहं करिष्ये। (बलिदान कर्म केवल पुरुष यजमान ही करें।)

#### एकतन्त्रेण

१. पूर्वे इन्द्रबलिद्रव्याय नमः : गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि

२. आग्नेय्यामग्निबलिद्रव्याय नमः : गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि

दक्षिणस्यां यमबलिद्रव्याय नमः : गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि

४. नैर्ऋत्यांनिऋतिबलिद्रव्याय नमः : गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि

५. पश्चिमायां वरुणबलिद्रव्याय नमः : गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि

६. वायव्यां वायुबलिद्रव्याय नमः : गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि

७. उदिच्यां सोमबलिद्रव्याय नमः : गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि

८. ऐशान्यामीश्वरबलिद्रव्याय नमः : गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि

९. पूर्वेशानयोर्मध्ये ब्रह्मबलि

द्रव्याय नमः

गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि

१०. निऋॅति-पश्चिमयोर्मध्ये अनंत बलि

द्रव्याय नमः

: गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि

#### अथवा

#### बलिदानम्.....एकतंत्रेण

ॐ प्राच्ये दिशे स्वाहा ऽर्वाच्ये दिशे स्वाहा दक्षिणाये दिशे स्वाहा ऽर्वाच्ये दिशे स्वाहा ।। इन्द्रादिदशदिक्पालान् सांगान् सपरिवारान् सायुधान् सशक्तिकान् एभिर्गंधाद्युपचारैः युष्मान् अहं पूजयामि। हस्ते जलमादाय— इन्द्रादिदशदिक्पालेभ्यः सांगेभ्यः सपरिवारेभ्यः सायुधेभ्यः सशक्तिकेभ्यः इमं सदीपं आसादितबलिं समर्पयामि। हाथ जोड़ कर रखें—भो इंद्रादिदशदिक्पालदेवाः दिशं रक्षत बलिं भक्षत मम सकुटुंबस्य सपरिवारस्य अभ्युदयं कुरुत। आयुः कर्तारः क्षेमकर्तारः शांतिकर्तारः पृष्टिकर्तारः तृष्टिकर्तारः निर्विघ्नकर्तारः कल्याणकर्तारः वरदाभवत। हस्ते जलमादाय— अनेन पूजनपूर्वकबलिदानेन इंद्रादिदशदिक्पालदेवाः प्रीयंतां न मम।

#### गणपतिबलि

ॐ गणानान्त्वा० ॐ भूर्भुवः स्वः गणपितं सांगं पिरवारं सायुधं सशक्तिकम् एभिर्गंधाद्युपचारैः त्वामहं पूजयामि। गणपतये सांगाय सपिरवाराय सायुधाय सशक्तिकाय इमं सदीपं आसादित बलिं सम०। भो गणपते इमं बलिं गृहाण मम सकुटुंबस्य सपिरवारस्य अभ्युदयं कुरु। मम गृहे आयुः कर्ता क्षेमकर्ता शांतिकर्ता पृष्टिकर्ता तृष्टिकर्ता निर्विघ्नकर्ता कल्याणकर्ता वरदो भव। अनेन पूजनपूर्वकबलिदानेन गणपितः प्रीयतां....

## मातृकाबलि

ॐ भूर्भुवः स्वः सगणेशगौर्याद्यावाहित मातृः सांगाः सपिरवाराः सायुधाः सशक्तिकाः एभिर्गंधाद्युपचारैः वः अहं पूजयामि। सगणेशगौर्याद्यावाहित मातृभ्यः सांगाभ्यः सपिरवाराभ्यः सायुधाभ्यः सशक्तिकाभ्यः इमं सदीपं आसादितं बलिं सम०। भो भो सगणेशगौर्याद्यावाहित। मातरः इमं बलिं गृह्णीत मम सकुटुंबस्य सपिरवारस्य अभ्युदयं कुरुत। आयुः कर्त्र्यः क्षेमकर्त्र्यः शांतिकर्त्र्यः पृष्टिकर्त्र्यः तृष्टिकर्त्र्यः निर्विघ्नकर्त्र्यः कल्याणकर्त्र्यः वरदा भवत। अनेन पूजनपूर्वक बलिदानेन सगणेशगौर्याद्यावाहित मातरः प्रीयन्तां न मम।

#### बसोर्धाराबलि

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीआदि वसोर्धाराः सांगाः .... पूजयामि। श्रीआदि आवाहित वसोर्धाराभ्य.....सम। भो भो श्री आदि आवाहित वसोर्धाराः इमं बलिं.... भवत। अनेन पूजनपूर्वक बलिदानेन वसोर्धाराः प्रीयन्तां।

#### वास्तोष्पतिबलि

3ॐ भूर्भुवः स्वः शिख्यादि (ब्रह्मादि) वास्तुमंडलदेवता सहितं वास्तुपुरुषं ...पूज.। मंडलदेवता सहिताय वास्तुपुरुषाय सांगाय.... इमं आसादित बलिं सम.। भो भो मंडलदेवता सहित वास्तुपुरुष इमं बलिं गृहाण मम सकुटुंबस्य सपरिवारस्य अभ्युदयं कुरु। मम गृहे आयुः कर्ता क्षेमकर्ता शांतिकर्ता पृष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता निर्विध्नकर्ता वरदो भव। अनेन पूजनपूर्वक बलिदानेन मंडलसहित वास्तुपुरुषः प्रीयताम् न मम।

#### योगिनीबलि

श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती सहिता गजाननादि (विश्वदुर्गादि) चतुः षष्टियोगिनीः सांगाः... अहं पूजयामि। सांगाभ्यः... बलिं सम०। भो भो ....योगिन्यः इमं बलिं गृह्णीत। मम... कुरुत। आयुः कर्त्र्यः

क्षेमकर्त्यः शांतिकर्त्यः पुष्टिकर्त्यः तुष्टिकर्त्यः निर्विघ्नकर्त्यः कल्याणकर्त्यः वरदा भवत। अनेन पूजन पूर्वक बलिदानेन श्रीमहाकाली योगिन्यः प्रीयन्ताम्। क्षेत्रपालबलि

ॐ भूर्भुवः स्वः अजरादि क्षेत्रपालदेवान् सांगान् सपरिवारान् सायुधान् सशक्तिकान् एभिः गंधाद्यपचारैः वः अहं पूजयामि। क्षेत्रपालदेवेभ्यः सांगेभ्यः सपरिवारेभ्यः सायुधेभ्यः सशक्तिकेभ्यः इमं सदीपं आसादितबलिं सम्। भो भो क्षेत्रपालदेवाः सांगाः सपरिवाराः सायुधाः सशक्तिकाः इमं बलिं गृह्णीत। मम सकुटुंबस्य सपरिवारस्य अभ्युदयं कुरुत। आयुः कर्तारः क्षेमकर्तारः शांतिकर्तारः पृष्टिकर्तारः तृष्टिकर्तारः निर्विघ्नकर्तारः वरदा भवत। अनेन पूजन पूर्वक बलिदानेन क्षेत्रपालदेवाः प्रीयन्ताम् न मम।

#### भैरवबलि

ॐ भूर्भुवः स्वः चतुः षष्टि भैरवान्... पूर्ववत्।

#### प्रधान देवता बलि

ब्रह्मादि सर्वतो भद्रमंडलदेवता समन्वितां अमुकदेवतां (महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणीं त्रिगुणात्मिकां जगदंबिकां राजराजेश्वरीं) सांगां सपिरवारां सायुधां सशिक्तकां एभिः गंधाद्युपचारैः त्वां अहं पूजयामि। ब्रह्मादि सर्वतो भद्रमंडलदेवता समन्वितायै.... सांगायै सपिरवारायै सायुधायै सशिक्तकायै इमं सदीपं आसादित बिलं सम०। भो भो ब्रह्मादि सर्वतोभद्रमंडलदेवता समन्विते.... त्रिगुणात्मिके जगदंबिके राजराजेश्वरि देवते इमं बिलं गृहाण। मम सकुटुंबस्य सपिरवारस्य अभ्युदयं कुरु। आयुः कर्त्री क्षेमकर्त्री शांतिकर्त्री पृष्टिकर्त्री निर्विघ्नकर्त्री कल्याणकर्त्री वरदा भव। अनेन पूजनपूर्वक बिलदानेन सर्वतोभद्रमंडलसमन्विता.... देवता प्रीयताम् न मम।

#### नवग्रहबलि

सूर्यादिनवग्रहमंडलदेवान् सांगान् सपरिवारान् सायुधान् सशक्तिकान् एभिः गंधाद्युपचारैः वः अहं पूजयामि। सूर्यादिनवग्रहमंडलदेवेभ्यः सांगेभ्यः सपरिवारेभ्यः सायुधेभ्यः सशक्तिकेभ्यः इमं सदीपं आसादित बलिं सम०। भो भो सूर्यादि नवग्रहमंडलदेवाः इमं बलिं गृहणीत मम सकुटुंबस्य सपिरवारस्य अभ्युदयं कुरुत। आयुः कर्तारः क्षेमकर्तारः शांतिकर्तारः पृष्टिकर्तारः तुष्टिकर्तारः निर्विघ्नकर्तारः कल्याणकर्तारः वरदा भवत। अनेन पूजनपूर्वक बलिदानेन सूर्यादि नवग्रहमंडलदेवाः प्रीयन्ताम् न मम।

देवी पूजा में बलिदान का विशेष स्थान है। तंत्र ग्रंथों में पशु बलिदान का विधान है। लेकिन तत्त्वचिंतक पशु का यौगिक अर्थ लेते हैं। आज कूष्मांड बलि प्रचलित है। वही योग्य है। चंडीपाठ में पशुबलि को विप्रवर्ज्य कहा है।

॥ पूर्णाहुतिमन्त्रा ॥

**हस्ते जलमादाय**—मया प्रारव्धस्य ..... कर्मणः सांगतासिद्धयर्थं वसोर्धारा समन्वितं पूर्णाहुतिहोमं करिष्ये।

ॐ समुद्रादूर्मिर्मघुमाँ२॥ उदारदुपाथ्रशुना सममृतत्वमानट्। घृतस्य नाम गुह्यं यदस्ति जिह्वा देवानाममृतस्य नाभि:॥१॥

व्वयं नाम प्रज्ञवामा घृतस्यास्मिन्यज्ञे धारयामा नामोभि:। उप ब्रह्मा शृणवच्छस्यमानं चतुःशृङ्गोऽवमीद् गौर ऽएतत्॥२॥

चत्वारि शृङ्गा त्रयोऽअस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो ऽअस्य। त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्याँ २ आविवेश॥ ३॥

त्रिधा हितं पणिभिर्गृह्यमानं गवि देवासो घृतमन्वविन्दन्। इन्द्रऽएकथ्श सूर्य ऽएकंजजान वेनादेकथ्श स्वधया निष्ट्रतक्षुः॥४॥

एता ऽअर्षन्ति हृद्यात्समुद्राच्छतव्य्रजा रिपुणा नावचक्षे। घृतस्य धारा ऽ अभिचाकशीमि हिरण्ययो वेतसो मध्य ऽ आसाम्॥५॥

सम्यक् स्रवन्ति सरितो न धेना ऽ अन्तर्हदा मनसा पूयमानाः। एते ऽ अर्षन्त्यूर्मयो घृतस्य मृगा ऽ इव क्षिपणोरीषमाणा॥६॥

सिन्धोरिव प्राध्वने शूघनासो व्वातप्प्रिमयः पतयन्ति यह्वाः। घृतस्य धारा ऽ अरूषो न व्वाजी काष्ठा भिन्दन्नूर्मिभिः पिन्न्वमानः॥७॥ अभिप्रवन्त समनेव योषाः कल्याण्यः स्मयमानासो ऽ अग्निम्। घृतस्य धाराः समिधो नसन्त ता जुषाणो हर्यति जातवेदाः॥८॥

कन्या ऽइव वहतुमेतवा ऽ उ ऽ अञ्ज्यञ्जाना ऽ अभिचाकशीमि। यत्र सोम: सूयते यत्र यज्ञो घृतस्य धारा ऽ अभि तत्पवन्ते॥९॥

अभ्यर्षत सुष्टुतिं गळ्यमाजिमस्मासु भद्रा द्रविणानि धत्त। इमं यज्ञ नयत देवता नो घृतस्य धारा मधुमत्पवन्ते॥ १०॥

धामन्ते विश्वं भुवनमधि श्रितमन्तः समुद्रे हृद्यन्तरायुषि। अपामनीके समिथे य ऽ आभृतस्तमश्याम मधुमन्तं ऽ ऊर्मिम्॥११॥

पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवः सिमन्धतां पुनर्ब्रह्माणो व्वसुनीथ यज्ञैः । घृतेन त्वं तन्वं व्वर्धयस्व सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः ॥ १२ ॥

मूर्धानं दिवो ऽ अरतिं पृथिव्या व्वैश्वानरमृत ऽ आ जातमग्निम्। कवि१० सम्प्राजमतिथिं जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त देवा:॥१३॥

पूर्णा दर्वि परापत सुपूर्णा पुनरापत। वस्नेव विक्रक्रीणावहा ऽइषमूर्ज १३ शतक्रतो स्वाहा॥१४॥

#### वसोर्द्धारामन्त्र

ॐ सप्त ते ऽअग्ने सिमधः सप्त जिह्नाः सप्तऽऋषयः सप्त धाम प्रियाणि॥ सप्त होत्राः सप्तधा त्त्वा यजन्ति सप्त योनी रापृणस्व घृतेन स्वाहा॥१॥

घृत मिमिक्षे घृतमस्य योनिर्घृते श्रितो घृतम्वस्य धाम। अनुष्वधमावह मादयस्व स्वाहाकृतं वृषभ विक्ष हव्यम्॥२॥

अनाघृष्यो जातवेदा ऽअनिष्ट्टतो व्विराडग्ने क्षत्त्रभृदीदिहीह॥ व्विश्श्वा ऽ आशाः प्रमुञ्चन्मानुषीर्भियः शिवेभिरद्य परि पाहि नो व्वृधे॥ ३॥

बृहस्पते सवितर्बोधयैनथ्ध सथ्धशितं चित्सन्तराथ्धसथ्धशिशाधि॥ व्वद्धंयैनं महते सौभगाय व्विश्श्व ऽएनमनु मदन्तु देवाः॥४॥

ॐ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्॥ समूढमस्य पाथ्रसुरे स्वाहा॥५॥

इरावती धेनुमती हि भूतथ्अ सूयवसनी मनवे दशस्या॥ व्यस्कभ्ना रोदसी विष्णवे ते दाधर्त्थ पृथिवीमभितो मयूखै: स्वाहा॥६॥

ॐ विष्णोर्नु कं व्वीर्य्याणि प्रवोचं यः पार्त्थिवानि विममे रजाथ्यसि॥यो ऽअस्वकभायदुत्तरथ्ध सधस्थं विचक्क्रमाणस्त्रे धोरुगायो विष्णवे त्वा॥७॥

दिवा वा विष्ण ऽउत वा पृथिव्या महो वा विष्ण ऽउरोरन्तरिक्षात्॥ उभा हि हस्ता वसुना पृणस्वा प्रयच्छ दक्षिणादोत सव्याद्विष्णवे त्वा॥८॥

प्रतद्विष्णु स्तवते वीर्य्येण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः॥ यस्योरूषु त्रिषु विक्क्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि व्विष्श्वा॥ ९॥

विष्णो रराटमसि व्विष्णोः श्नप्त्रे स्थो विष्णोः स्यूरसि विष्णोद्ध्रुंवोऽसि । वैष्णवमसि विष्णवे त्त्वा ॥ १० ॥

ॐ वसो: पवित्रमसि शतधारं वसो: पवित्रमसि सहस्रधारम्॥ देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्षः स्वाहा॥११॥

कुण्डाग्ने प्रदक्षिणामन्त्रः

🕉 अग्ने नय सुपथा राये ऽ अस्मान्वि श्वानि देव वयुनानि विद्वान्॥ यु योद्ध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते न ऽ उक्तिं व्विधेम॥

#### भस्मधारणमन्त्र

ॐ त्र्यायुषं जमदग्नेरिति ललाटे। कस्यपश्य त्र्यायुषमिति ग्रीवायम्। यद्देवेषु त्र्यायुषमिति दक्षिणांसे। तन्नो ऽ अस्तु त्र्याषमिति हृदि।

संस्रव प्राशनम् पवित्राभ्यां मार्जनम्। अग्नौ पवित्र प्रति पत्ति:॥

000

## ॥ अथ दानम्॥

#### पूर्णपात्रदानम्

कृतस्य कर्मणः सांगतासिद्धयर्थीमदं पूर्णपात्रं सदक्षिणाकं ब्रह्मन् तुभ्यमहं सम्प्रददे। 'ॐ द्यौस्त्वा ददातु पृथिवी त्वा प्रतिगृह्णातु।' अग्ने: पश्चात् प्रणीताविमोकः कुर्यात्।

'ॐ आपः शिवाः शिवतमाः शान्ताः शान्ततमास्तास्ते कृण्वन्तुभेषजम्।' इतिमन्त्रेण सकुटुम्बं यजमानम् उपयमनकुशमार्जयेत्। उपयमनकुशानामग्नौ प्रक्षेपः। ब्रह्मग्रन्थिवमोकः।

## श्रेयोदानम्

तत आचार्यः श्रेयोदानं कुर्यात्। तद्यथा—अद्येत्यादिकृतस्य ....... कर्मणो यजमानाय श्रेयोदानं किरष्ये। भवित्रयोगेन मया अस्मिन् ...... कर्मणियत्कृतम् आचार्यत्व तदुत्पन्नं श्रेयः तत् अमुना साक्षतेन सजलेन पूगी फलेन तुभ्यमहं सम्प्रददे। प्रतिगृह्यताम् 'देवस्यत्वे' ति प्रतिगृह्णामि। तेन श्रेयसा त्वं श्रेयोवान् भव। 'भवामी' ति तेन वाच्यम्। इति श्रेयोदानम्।

#### दक्षिणासङ्कल्प

अद्य कृतस्य ...... कर्मणः साङ्गतासिद्ध्यर्थं तत्सम्पूर्ण फलप्राप्त्यर्थं च आचार्यादिभ्यो महर्त्विग्भ्यः सूक्तपाठकेभ्यो मन्त्रजापकेभ्यो हवनकर्तृभ्योऽन्येभ्यश्च दक्षिणां विभज्य दातुमहमुत्सृजे। इति दक्षिणासङ्कल्पः।

## ब्राह्मणभोजनसङ्कल्प

ततो ब्राह्मणभोजनसङ्कल्पं कुर्यात्। कृतस्य ..... कर्मणः साङ्गतासिद्ध्यर्थं तत्सम्पूर्णफलप्राप्त्यर्थं च यथासङ्ख्याकान् ब्राह्मणान् यथाकाले यथोत्पन्नेनाऽन्नेनाऽहं भोजियष्ये। भोजनान्ते तेभ्यस्ताम्बूलदिक्षणां च दास्ये। इति ब्राह्मणभोजनसङ्कल्पः।

### पीठदानसङ्कल्प

ततो ग्रह (वाप्रधान) पीठदेवतानां गन्धादिपञ्चोपचारैरुत्तरपूजनं कुर्यात्। गणपत्याद्यावाहित-देवताभ्यो नमः। आचार्याय प्रधानपीठादि दद्यात्। अद्यकृतस्य ...... कर्मणः साङ्गतासिद्ध्यर्थं तत्सम्पूर्ण फलप्राप्त्यर्थं च इदं प्रधानपीठं ग्रहपीठं मातृकापीठं सोपस्करं दक्षिणासहितम् आचार्याय तुभ्यमहं सम्प्रददे।

#### <u>छायापात्रदानम्</u>

यजमानः एकस्मिन् कांस्यमात्रे स सुवर्ण स-दक्षिणाकं च आज्यं स्थाप्य, आत्मप्रकृतिं निरीक्ष्य ब्राह्मणाय दद्यात्।

# कांस्यपात्रे स्थिताज्यं च आत्मरूपं निरीक्ष्य तु। स-सुवर्ण तु यो दद्यात् सर्व विघ्नोपशान्तये॥

ॐ रूपेण वो रूपमभ्यागां तुथो वो विश्ववेदा विभजतु। ऋतस्य पथा प्रेत चन्द्रदक्षिणा विस्व: पश्य व्यन्तरिक्ष यत्तस्व सदस्यै:॥

इति मन्त्रं पठित्वाऽऽज्ये मुखमवलोक्य सङ्कल्पं कुर्यात्।

#### सङ्कल्प

'अद्येत्याद्युच्चार्य ममै तच्छरीराविच्छन्नसमस्तपापक्षय-सर्वग्रहपीडाशान्ति-शरीरोत्थार्तिनाशाय प्रासादवाञ्छाऽऽयुरारोग्यादि-सर्वसौभाग्यप्राप्तये सर्वसौख्यप्राप्तये च इदं स्वमुखछायावीक्षिताज्यपूरित-कांस्यपात्रं स-सुवर्णं स-दक्षिणाकं श्रीविष्णुदैवतममुकगोत्राय अमुकशर्मणे सुपूजिताय ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रददे।'सङ्कल्पं कृत्वा प्रार्थयेत्।

#### प्रार्थना

याऽलक्ष्मीर्चच्च मे दौस्थ्यं सर्वाङ्गि समुपस्थितम्। तत्सर्वं नाशयाऽऽज्य त्वं श्रियमायुश्च वर्द्धय॥१॥ आज्यं सुराणामाहारः सर्वमाज्ये प्रतिष्ठितम्। आज्यपात्रप्रदानेन शान्तिरस्तु सदा मम॥२॥ भयसीदक्षिणासङ्कल्प

तत अन्येभ्यो ब्राह्मणेभ्यो यथाशक्ति भूयसीं दक्षिणां दद्यात्। 'कृतस्य ...... कर्मणः साङ्गतासिद्ध्यर्थं तन्मध्ये न्यूनाऽतिरिक्तदोषपरिहारार्धं नानानामगोत्रेभ्योनानाशर्मब्राह्मणेभ्यः समाश्रितबन्धुवर्गेभ्योनट-नर्तक-गायकेभ्यो दीनानाथेभ्यश्च यथोत्साहं भूयसीं दक्षिणां विभज्य दातुमहमुत्सृजे।'

## ॥ आरती श्री गणपति॥

जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एकदंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे, मूस की सवारी॥१॥ हार चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डअन्न को भोग लगे, संत करे सेवा॥२॥ अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया॥३॥ सुखकर्ता दुख:हर्ता वातर्त विघ्नांची। नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची। सर्वांगी सुंदर उटि शेंदूराची। कंठी झळके माळ मुक्ताफळांची जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती। दशर्नमात्रे मनः कामना पुरती॥ जयदेव॥ १॥ रलखचित फरा तुज गौरी कुमरा। चंदनाची उटी कुंकमकेशरा। हिरेजडित मुकुट शोभते बरा। रूणझुणती नूपुरे चरणी घागरिया॥ जयदेव॥ २॥ लंबोदर पीतांबर फणिवर बंधना। सरळ सोंड वक्रतुंड त्रिनयना। दासा रामाचा वाट पाहे सदना। संकटी पावावे, निर्वाणी रक्षावे सुदरवंदना॥ जयदेव॥ ३॥

# ॥ श्री विष्णुजी की आरती॥

🕉 जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, छण में दूर करे॥१॥ जो ध्यावे फल पावे, दुःख बिनसे मन का। सुख सम्पत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का॥२॥ मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मै किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी॥३॥ पूरण परमात्मा, तुम अन्तर्यामी। तुम स्वामी॥४॥ परमेश्वर, तुम सबके तुम करुणा के सागर, तुम पालन कर्ता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भर्ता॥५॥ तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण पती। किस विधि मिलूँ दयामय, तुमको मैं कुमती॥६॥ दीन बन्धु दुख हर्ता, ठाकुर तुम मेरे । तेरे॥७॥ द्वार पड़ा उठाओ, हाथ अपने पाप हरो देवा। विषय विकार मिटाओ, भक्ति बढ़ाओ, सन्तन की सेवा॥८॥ श्रद्धा तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। अर्पण, क्या लागे मेरा॥९॥ तुझको श्याम सुंदरजी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपति पावे॥१०॥

## ॥ श्री सत्यनारायणजी की आरती॥

जय श्री लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय श्री लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा॥१॥ रत्न जड़ित सिंहासन, अद्भुत छिब राजे। नारद करते निराजन, घंटा ध्वनि बाजे॥२॥ प्रकट भये कलि कारण द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो॥३॥ दुर्बल भील कठारो, जिन पर कृपा करी। चन्द्रचूड़ एक राजा, जिनकी विपति हरी॥४॥ वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी॥५॥ भाव भक्ति के कारण, क्षण-क्षण रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी, तिनको काज सरो॥६॥ ग्वाल बाल संग राजा बन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीना, दीनदयाल हरी ॥ ७ ॥ चढ़त प्रसाद सवाया, कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देवा॥८॥ श्री सत्यनारायणजी की आरित जो कोई नर गावे। कहत शिवानन्द स्वामी मनवांछित फल पावे॥ ९॥

# ॥ शिवशंकर जी की आरती॥

🕉 जय शिव ओंकारा हर जय शिव ओंकारा। अर्द्धाङ्गी धारा॥ ब्रह्मा-विष्णु सदाशिव राजे। पंचानन चतुरानन, एकानन साजे॥१॥ वृषवाहन गरुडासन, हंसासन दोय भुज चार चतुर्भुज, दशभुज ते सोहैं। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे॥२॥ धारी। रुण्डमाला वनमाला, अक्षमाला चन्दन मृगमद् सोहै भाले शुभकारी॥३॥ अंगे। बाघम्बर पीताम्बर **श्वेताम्बर** संगे॥४॥ सनकादिक प्रभुतादिक भूतादिक कर मध्य कमण्डल चक्र त्रिशूल धर्ता। जग-पालनकर्ता॥५॥ सुख-कर्ता दुःख-हर्ता ब्रह्म-विष्णु सदाशिव अविवेका। जानत मध्ये ये तीनों एका॥६॥ प्रणवाक्षर Š त्रिगुणस्वामी की आरित जो कोई नर गावै। भनत शिवानन्द स्वामी मन-वांछित फल पावै॥७॥ ॐ हर हर महादेव॥

# ॥ दुर्गाजी **की** आरती॥

ॐ जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामागौरी। तुमको निशिदिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव री॥१॥ माँग सिंदूर विराजत टीको मृगमदको। नैना, चंद्रवदन दोउ नीको॥२॥ उज्ज्वलसे कलेवर कनक समान राजै। रक्ताम्बर माला, रक्त-पुष्प गल कण्ठनपर साजै॥३॥ केहरि वाहन राजत, खड्ग खपर धारी। सुर-नर-मुनि-जन सेवत, तिनके दुखहारी॥४॥ कानन कुण्डल शोभित, नासाग्रे कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योती॥५॥ शुम्भ निशुम्भ विडारे, महिषासुर-घाती। धूम्रविलोचन नैना निशिदिन मदमाती॥६॥ चण्ड मुण्ड संहारे, शोणितबीज हरे। मधु कैटभ दोउ मारे, सुर भयहीन करे॥७॥ ब्रह्माणी, रुद्राणी तुम कमलारानी। आगम-निगम-बखानी, तुम शिव पटरानी॥८॥ चौंसठ योगिनि गावत, नृत्य करत भैरो। ताल मृदंगा औ बाजत डमरू॥ ९॥ तुम ही जगकी माता, तुम ही हो भरता। भक्तनकी दुख हरता सुख सम्पत्ति करता॥१०॥ भुजा चार अति शोभित, खड्ग खप्परधारी। मनवाञ्छित फल पावत, सेवत नर-नारी॥११॥

कंचन थाल विराजत अगर कपुर बाती। श्रीमालाकेतु में राजत कोटिरतन ज्योती॥१२॥ अम्बेजी की आरती, जो कोई नर गावै। कहत शिवानँद स्वामी, सुख सम्पत्ति पावै॥१३॥

# रुद्रयामलोक्त-श्रीसूक्तस्य सम्पुटपुरश्चर्णाविधः

ॐ श्रीं हीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं हीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः—

ॐ दुर्गे स्मृता हरिस भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थैः स्मृता मितमतीव शुभां ददासि। ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम्। चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह॥ दारिद्रचदुःखभयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सद्रार्द्रचित्ता॥१॥

ॐ श्रीं हीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री हीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः—

ॐ दुर्गे स्मृता हरिस भीतिमशेषजन्तों: स्वस्थै: स्मृता मितमतीव शुभां ददासि। ॐ तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्। यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्चं पुरुषानहम्॥ दारिद्रचदु:खभयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदाईचित्ता॥२॥

ॐ श्रीं हीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं हीं श्रीं ॐ महालक्ष्म्यै नमः—

ॐ दुर्गे स्मृता हरिस भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थैः स्मृता मातिमतीव शुभां ददासि। ॐ अश्वपूर्णां मध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीम्। श्रियं देवीमुपह्वये श्रीमिदेवीजुषताम्॥ दारिद्रचदुःखभयहारिणी का त्वदन्या सर्वोप कारकरणाय सदार्द्रचित्ता॥३॥

## ॥ नान्दी मुखश्राद्ध॥

अपने सामने १ पत्तल रखे, उसी पर चार स्थानों पर जल-जव-दर्भ आदि क्रमश: छोड़े—

पहले—हाथ में ४ बार जल ले-लेकर छोड़े-निम्न मन्त्र पढ़े—

- १. ॐ सत्य वसु संज्ञकाः विश्वेदेवाः नान्दीमुखाः भूर्भुवः स्वः इदं व पाद्यं पादावनेजनं पाद प्रक्षालनं वृद्धिः।
- २. ॐ मातृ-पितामही-प्रमितामही: नान्दीमुख्य: भूर्भुव: स्व: इदं व: पाद्यं पादावनेजनं प्राद प्रक्षालनं वृद्धि:।
- ३. ॐ पितृ-पितामह-प्रपितामहाः नान्दीमुख्यः भूर्भुवः स्वः इदं वः पाद्यं पादावनेजनं पाद प्रक्षालनं वृद्धिः।
- ४. ॐ मातामह-प्रमातामह-वृद्धप्रमातामहाः सपत्नीकाः नान्दीमुखाः भूर्भुवः स्वः इदं वः पाद्यं पादावनेजनं पाद प्रक्षालनं वृद्धिः।
- १. ॐ सत्यवसु संज्ञकाः विश्वेदेवाः नान्दीमुखाः भूर्भुवः स्वः इदमासनं वो नमः। नान्दीश्राद्धे क्षणौ क्रियेताम् यथा प्राप्नुवन्तो भवन्तः तथा प्राप्नुवामः॥
- २. ॐ मातृपितामही-प्रपितामही: नान्दीमुख्य: भूर्भुव: स्व: इदमासनं वो नम:। नान्दीश्राद्धे क्षणौ क्रियेताम् यथा प्राप्नुवन्तो भवन्त: तथा प्राप्नुवाम:॥
- ३. ॐ मातामह-प्रमातामह-वृद्धप्रमातामहाः सपत्नीकाः नान्दीमुखाः भूर्भुवः स्वः इदमासनं वो नमः। नान्दी श्राद्धे क्षणौ क्रियेताम्, यथा— प्राप्नुवन्तो भवन्तः तथा प्राप्नुवामः।

जल चढ़ावे— ॥ ॐ शिवा आपः सन्तु ॥ रोली चढ़ावे— ॥ ॐ गन्धाः पान्तु ॥ अक्षत चढ़ावे— ॥ ॐ अक्षतं चारिष्ट मस्तु ॥ फूल चढ़ावे— ॥ ॐ सौमनस्य मस्तु ॥

#### हाथ में जल लेकर फिर ४ बार छोड़े

- १. ॐ सत्यवसुसंज्ञकाः विश्वेदेवाः नान्दीमुखाः भूर्भुवः स्वः इदं गन्धाद्यर्चनं स्वाहा सम्पद्यतां वृद्धिः।
- २. ॐ मातृ-पितामही-प्रपितामही: नान्दीमुख्यः भूर्भुवः स्वः इदं गन्धाद्यर्चनं स्वाहा सम्पद्यतां वृद्धिः।
- ३. ॐ पितृ-पितामह-प्रपितामहाः नान्दीमुखाः भूर्भुवः स्वाहा इदं गन्धाद्यर्चन स्वाहा सम्पद्यतां वृद्धिः।
- ४. ॐ मातामह-प्रमातामह-वृद्ध प्रमातामहाः सपत्नीकाः नान्दीमुखाः भूर्भुवः स्वः इदं गन्थाद्यर्चनं स्वाहा सम्पद्यतां वृद्धिः।

#### भोजन निष्क्रय यथाशक्ति द्रव्य चढ़ावे

- १. ॐ सत्यवसु संज्ञकाः विश्वेदेवाः नान्दीमुखः भूर्भुवः स्वः इदं भोजन निष्क्रयभूतं द्रव्यम्-अमृत-रूपेण स्वाहा सम्पद्यतां वृद्धिः।
- २. ॐ मातृ-पितामही-प्रपितामहीः नान्दीमुख्यः भूर्भुवः स्वः इदं भोजन निष्क्रयभूतं द्रव्यम्-अमृत-रूपेण स्वाहा सम्पद्यतां वृद्धिः।
- ३. ॐ पितृ-पितामह प्रपितामहाः नान्दीमुखाः भूर्भुवः स्वः इदं भोजन निष्क्रय भूतं द्रव्यम्-अमृत-रूपेण स्वाहा सम्पद्यतां वृद्धिः।
- ४. ॐ मातामह-प्रमातामह-वृद्ध प्रमातामहाः सपत्नीकाः नान्दीमुखाः भूर्भुवः स्वः इदं भोजन-निष्क्रय भूतं द्रव्यम्-अमृतरूपेण स्वाहा सम्पद्यतां वृद्धिः।

#### हाथ में दूध-जव-जल लेकर ४ बार छोड़े

- १. ॐ सत्यवसु संज्ञकाः विश्वेदेवाः नान्दीमुखाः प्रीयन्ताम्।
- २. ॐ मातृ-पितामही-प्रपितामही: नान्दीमुख्य: प्रीयन्ताम्।
- ३. ॐ पितृ-पितामह-प्रपितामहाः नान्दीमुखाः प्रीयन्ताम्।
- ४. ॐ मातामह-प्रमातामह-बृद्धप्रमातामहाः सपत्नीकाः नान्दीमुखाः प्रीयन्ताम्।

#### हाथ में जल लेकर पूर्व की ओर धारा देते हुए ४ बार छोड़े

यजमान कहे—अघोराः पितरः सन्तु॥ ब्राह्मण कहे—सन्त्वघोराः पितरः।

#### हाथ जोड़कर प्रार्थना करे

ॐ गोत्रन्नो वर्धतां, दातारो नोऽभिवर्धन्तां, वेदाः सन्ततिरेव च। श्रद्धा च नो मा व्यगमद् बहुदेयं च नोऽस्तु। अन्नं च नो बहुभवेदितथीश्चलभे– महि॥ याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कञ्चन। एताः सत्याः आशिषः सन्तु॥

ब्राह्मण कहे—सन्तु एतः सत्या आशिषः॥ जव-दर्भ-जल-दक्षिणा लेकर संकल्प करे

- १. ॐ सत्यवसु संज्ञकाः विश्वेदेवाः नान्दीमुखाः भूर्भुवः स्वः कृतस्य नान्दी श्राद्धस्य फल प्रतिष्ठार्थं द्राक्षाऽमलक यव मूल निष्क्रयिणीं दक्षिणां दातुमहमृत्सृजे।
- २. ॐ मातृ-पितामही-प्रपितामही: नान्दीमुख्य: भूर्भुव: स्व: कृतस्य नान्दीश्राद्धस्य फलप्रतिष्ठार्थं द्राक्षामलकयवमूल निष्क्रयिणीं दक्षिणां दातुमहमुत्सृजे।
- ३. ॐ पितृ-पितामह-प्रपितामहाः नान्दीमुखाः भूर्भुवः स्वः कृतस्य नान्दीश्राद्धस्य फलप्रतिष्ठार्थं द्राक्षामलकयवमूल निष्क्रयिणीं दक्षिणां दातुमहमृत्सृजे।
- ४. ॐ मातामह-प्रमातामह-वृद्धप्रमातामहाः सपत्नीकाः नान्दीमुखाः भुर्भुवः स्वः कृतस्य नान्दी श्राद्धस्य फलप्रतिष्ठार्थं द्राक्षामलकयवमूल निष्क्रयिणीं दक्षिणां दातुमहमुत्सृजे॥(नोट-कुछ लोग सीधा दान करते हैं।)

#### सीधा दान संकल्प

अद्य मयाचरितस्य अमुक कर्मणः कर्माङ्गत्वेन नान्दी श्राद्ध नैमित्तिकेन

च ब्राह्मण भेजन पर्याप्तामात्रं तद् फल सिध्यर्थं दक्षिणां च गोत्राय शर्मणे ब्राह्मणाय दातुमहमुत्सृजे।

#### ब्राह्मण मन्त्र पाठ करें

3ॐ उपास्मै गायता नरः पवमाना येन्दवे। अभिदेवांइयक्षते। इडामग्ने पुरद्थ स थ्रसिनंगोः शश्वत्तमथ्रहवमानाय साध। स्यान्नः सूनुस्तनयो विजावाग्ने साते सुमितर्भूत्वस्मे।

यजमान कहे—ॐ अनेन नान्दी श्राद्धं सम्पन्नम्॥ ब्राह्मण कहे—ॐ सुसम्पन्नम्।

#### विसर्जनम्

ॐ वाजे वाजे वत वाजिनी नो धनेषु विप्रा अमृता ऋतज्ञाः। अस्य मध्वः पिवत मादयध्वं तृप्तायात पथिभिर्देवयानैः॥१॥

ॐ आमा वाजस्य प्रसवो जगम्या दे मे द्यावा पृथिवी विश्वरूपे। आमागन्तां पितरा मातरा चामा सोमो अमृतत्वेन गम्यात्॥२॥

मातापितामही चैव तथैव प्रपितामही। पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः॥३॥

माता महस्तत् पिता च प्रमाता महकादयः। एतेभवन्तु सुप्रीताः प्रयच्छन्तु च मंगलम्॥४॥

यजमान कहे—मयाचिरते सांकल्पिक नान्दी श्राद्धे-न्यूनातिरिक्तो यो विधिः सः भवद् वचनात् गणपित प्रसादात् च परिपूर्णोऽस्तु।

ब्राह्मण कहे-अस्तु परिपूर्णः।

#### ॥ आयुष्यमंत्र जप॥

ॐ यदायुष्यं चिरं देवाः सप्त कल्पान्त जीविषु। ददुस्तेनायुषयुक्ता जीवेम शरदः शतम्॥ १॥ ॐ दीर्घानागा नगा नद्योऽनन्ताः सप्तार्णवा दिशः। अनन्तेनायुषा तेन जीवेम शरदः शतम्॥ २॥ सत्यानि पंचभूतानि विनाश रहितानि च। अविनाश्या युषा ताद्वज्जीवेम शरद: शतम्॥ ३॥ άE आयुष्यं वर्चस्यथ रायस्योषमौभ्दिदम्। हिरण्यं वर्चस्वज्जैत्राया विशता इद१० दुमाम्॥४॥ न तद्ररक्षाश्रसि न पिशाचास्तरन्ति देवानामोजः। प्रथमजथ्ध ह्येतत्। यो विभर्ति दाक्षायण थ्ध हिरण्य थ्धाः दीर्घमायु:। देवेषु स कृणुते समनुष्येषु कृणुते दीर्घमायुः ॥ ५ ॥ છ્ય यदाबध्नन्दाक्षायणा हिरण्य ७ शतानीकाय सुमनस्यमानाः। तन्म आबध्नामि शत शारदा यायुष्मा झरदष्टिर्यथासम्।।६।।

### श्रीगायत्री माता

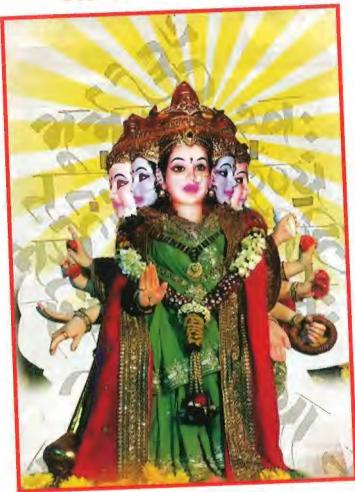

ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॥

### श्रीगायत्रीयन्त्रम्

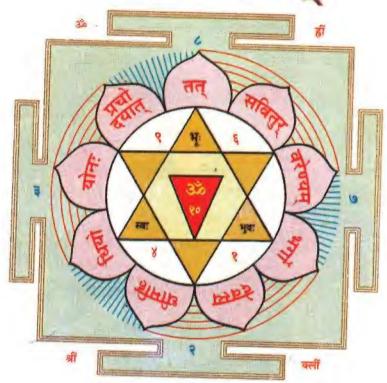

#### गायत्री ध्यान

रक्तश्चेतिहरण्यनीलधवलैर्युक्तां त्रिनेत्रोञ्ज्वलां रक्तां रक्तनवस्त्रजं प्रणिगणैर्युक्तां कुमारीमिपाम् । गायत्रीं कमलासनां करतलव्यान ध्दकुण्डाम्बुजां पद्माक्षीं चवरस्त्रजं चदधतीं हंसाधिरुढां भजे ॥ ॐ भूर्थुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भगों देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॥

### श्रीगायत्री महामन्त्र



ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॥

## श्री महामृत्युक्षययन्त्रम्

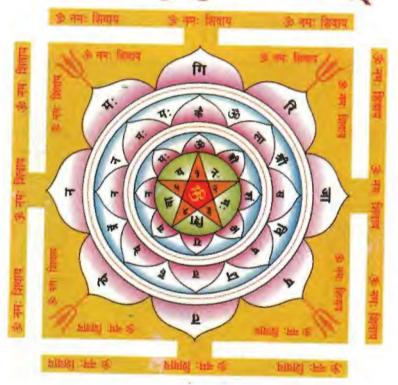

#### महामृत्युञ्जय मन्त्र

अघोरेभ्यो, अथघोरेभ्यो, घोरघोरतरेभ्यः सर्वतः शर्वसर्वेभ्यो। नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः मृत्युंजय, त्र्यंबक, सदाशिव नमस्ते॥

ॐ हौं जूं सः ॐ भूर्भूवः स्वः ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पृष्टिवर्धनम्। उर्वारुकिमव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॥ ॐ स्वः ॐ भुवः ॐ भूः ॐ सः जूं हौं ॐ

### सर्वतीभद्रचक



प्रागुदीच्यायता रेखाः कुर्यादेकोनविंशतिम्। खण्डेदुस्त्रिपदैः कोणे शृङ्खुला पञ्चिधः पदैः।।१।।
एकादशपदा वल्ली भद्रं तु नविधः पदैः। चतुर्विंशत्पदा वापी परिधिर्विंशतिः पदैः।।२।।
मध्ये बोडशिमः कोष्ठैः पद्ममष्टलं स्मृतम्। श्वेतेन्दुः शृङ्खुला कृष्णावली नीलेन पूरयेत्।।३।।
भद्रारुणा सिता वापी परिधिः पीतवर्णकः। बाह्यान्तर्दला श्वेत कर्णिका पीतवर्णिका।।४।।
परिध्यावेष्टितं पद्मं बाह्ये सत्वं रजस्तमः। तन्मध्ये स्थापयेहेवान् ब्रह्माद्यांश्च सुरेश्वरान्।।५।।
भद्रेण पूजनाशक्तौ कुर्य्यमष्टदलं शुभम्। गोधूमान्नेन तत्कार्यं तण्डुलेनाऽथवा शुभम्।।६।।

# **स्किल्झितोभद्रचक्रम्**

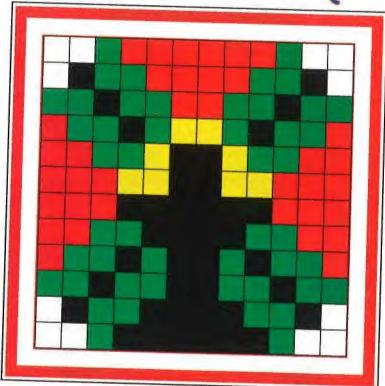

### आश्युदियक-नान्दीश्राद्धप्रासपः



चतुर्लिङ्गतोभद्रचक्र

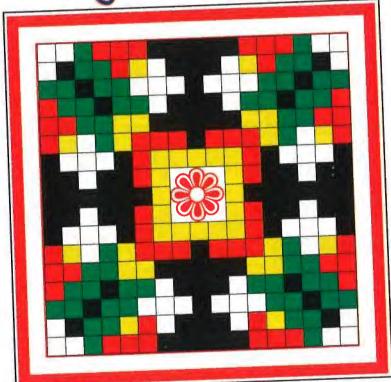

## द्वादशलिङ्गतोभद्रं हरिहरमंडलम्



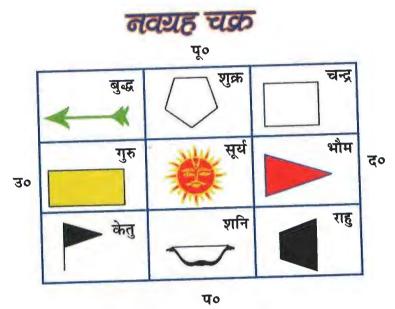

#### वारुण मण्डल चक्र

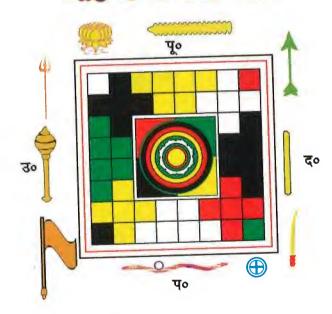

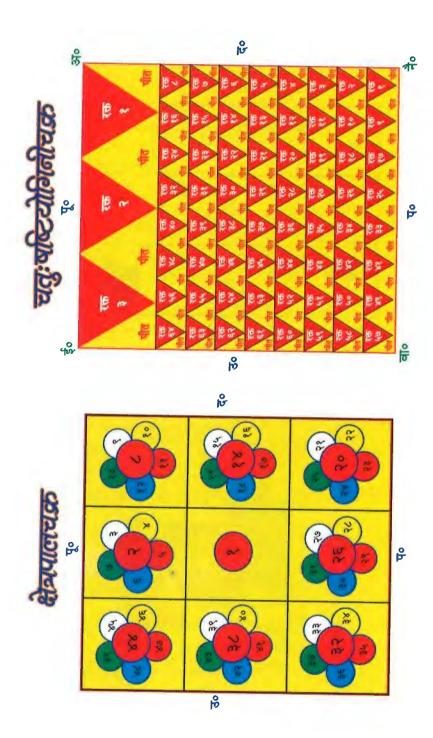

### चतुःषष्टिपदं वास्तुमण्डलचक्र

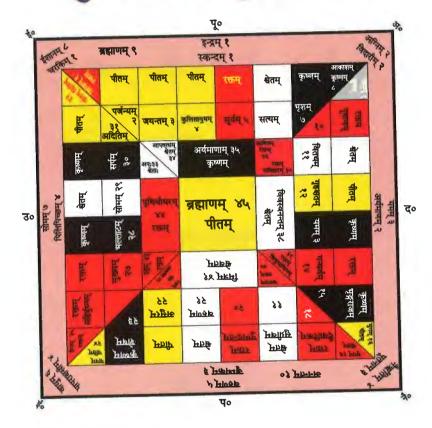

### बोडशमातृकाचक

| ॐ<br>आत्मनःकुल-<br>देवतायै नमः<br>१७ | 3ठॅ<br>लोकमातृभ्यो<br>नमः<br>१३ | 3ठँ<br>देवसायै नमः        | ॐ<br>मेघायै नमः                         |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| 3ठँ                                  | 3ँठ                             | 3ँ                        | 3ठ                                      |
| तुष्ट्यै नमः                         | मातृभ्यो नमः                    | जयायै नमः                 | शच्यौ नमः                               |
| १६                                   | १२                              | ८                         | १२                                      |
| 3ठ                                   | 3ँठ                             | 3ँठ                       | 3ँ०                                     |
| पुष्ट्यै नमः                         | स्वाहायै नमः                    | विजयायै नमः               | पद्मायै नमः                             |
| १५                                   | ११                              | ७                         | 3                                       |
| ॐ<br><b>धृत्ये</b> नमः<br>१४         | 3ठ<br>स्वधायै नमः<br>११         | 3ँठ<br>सावित्रयौ नमः<br>७ | ॐ<br>गौय्यैं नमः २<br>ॐ<br>गणेशाय नमः १ |

### सप्तघृतमातृकाचक

### तोरणद्वारचक





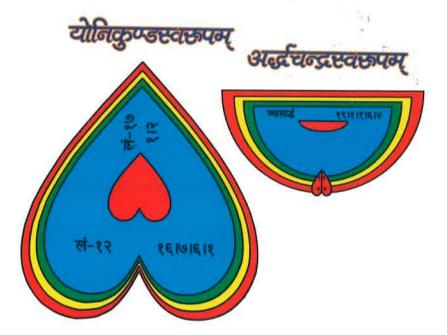





### पद्मकुण्डस्वस्रपस्



## विषम-अष्टस्य-कुण्डस्वरूपम्

